# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178317

AWARIT

A

### 

## दा खुदाई ख़िदमतगार

्खान अब्दुलग्रफ़्फारखाँ तथा डा० खान साहव की प्रा मा णि क जीवनी

ठेखक

महादेव देशाई

भूमिका लेखक

महात्मा गांधी

मुद्रक ओर प्रकाशक, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस.

दिल्लो

'मेरी श्रहिसा मेरे लिए क्रीय-क्रीय धर्म-विश्वास की बात हो गई है। गांघीजी की 'श्रहिसा' में में पहले में विश्वास रखता था। मगर मेरे श्रपने प्रान्त में इस प्रयोग की जो श्रपूर्व सफलता मिली है उसने मुक्ते श्रहिसा का एक ज़र्बद्स्त हिमायती बना दिया है। ईश्वरने चाहा तो में श्रपने प्रान्त को हिसात्मक बनते हुए कभी न देखूंगा। यह हो सकता है कि मुक्ते सफलता न मिले श्रीर मेरे प्रान्त में हिसा की लहर छा जाय। यदि ऐसा हुश्रा तो उसे मैं श्रपना भाग्य समक्त लूंगा। पर उससे उस श्रहिसा में मेरा जो श्रन्तिम विश्वास है जिसकी कि मेरे प्रान्त-वासियों को सबसे ज्यादा जरूरत है. उसमें कोई कमी न श्राएगी।''

खान अब्दुलगपफारखाँ

### भूमिका

कान अञ्ज्लगप्रकारखाँ के सम्पर्क में आने की अभिलापा तो मुक्त हमेशा रही है, लेकिन गत वर्ष के आखिरी महीनों से पहले मुक्ते कभी ऐसा मोका नहीं हुआ कि में कुछ समय तक उनके साथ रहता। पगन्तु उजागीवाग-जेल सं छूटने के बाद, सोभाग्यवश, शीघ्र ही न केवल म्हान अब्दुलग्राप्तफाराहाँ बल्कि उनके बड़े भाई डा० खानसाहब भी मेरे पास आ गये। भाग्य की बात है कि २७ दिसम्बर तक सीमाप्रान्न में उनका प्रवेश निपिद्ध कर दिया गया, और काँग्रेस के आंद्रा के अनुसार वे आज्ञा-भंग कर नहीं सकते थे। अतः उन्होंने वर्धों में सेठ जमनालाल बजाज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मुफ्ते इन भाइयों के घनिष्ठ सम्पर्क में आने का मौका मिल गया । जितना-जिनना में उन्हें जानता गया, उतना ही अधिक में उनको ओर आकर्षित होने लगा। उनकी पार हशीं सचाई, स्पष्ट-वादिता और हद दर्जे की सादगी का मुभ्मपर बहुत प्रभाव पडा। साथ ही मैंने यह भी देखा कि सत्य और अिंसा में केवल नीति के नीर पर नहीं वरन ध्येय के रूप में उनका विश्वास हो गयाहै। छोटे भाई (ख़ानसाहब अब्दुल्पाफ़्फ़ारख़ाँ) तो मुभे, गहरी धार्मिक भावनाओं से ओवप्रोत प्रतीत हुए। परन्तु उनके विचार संकीर्ण नहीं हैं। मुके तो वह विश्व-प्रेमी माल्म पड़े। उनमें यदि दुछ राजनीतिकता है तो उसका आधार उनका धर्म है। और डाक्टर साहब की तो कोई राज-नीति हुई नहीं।

इनके सम्पर्क में आने का जो अवसर मुक्ते प्राप्त हुआ, उससे में इस परिणाम पर पहुँचा कि खान-वन्धुओं को सममने में बहुत गलतफ़हमी हुई है। इसलिए महादेव देशाई से मैंने कहा कि इनके द्वारा इनके जीवन-सम्बन्धी जो बातें मालम हो सकती हों उन्हें वे जान लें और फिर उनपर से इनके जीवन का ऐसा खाका तैयार करें, जिसमें राजनीति पर जोर न हो और सरकार की टीका-टिप्पणी से बचते हुए सर्व-साधारण को विशुद्ध मनुष्य के रूप में इनका परिचय कराया गया हो। उसीके फलस्वरूप, यह जीवन-बृत्तान्त प्रस्तुत किया जाना है। में सममता हूं, जैसा इन भाइयों ने महादेव देशाई को बनाया, यह इनके जीवन की घटनाओं का सही और सच्चा वर्णन है। सीधे-सादे शब्दों में ये अपनेको 'खुदाई खिदमतगार' कहते हैं। इस जीवन-बृत्तान्त से इन भाइयों का यह दावा सच सावित होना है या नहीं, यह पाठक खुद ही निर्णय करलें।

**दिहो,** १४ जनवरी, १९३५ )

माहनदास करमचन्द गांधी

9

#### प्राक्थन

हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए पिछले पन्द्रह सालों से जो लड़ाई जारी है, बहुत-सी बानों में, वह एक भूकम्प के मानिन्द है। चूँ कि यह सर्वथा अहिंसात्मक रही है, इसलिए भूकम्प के कुछ हिंसात्मक ज्वालामुखी लक्षणों का तो इसमें अभाव रहा है; परन्तु हमारी राष्ट्रीय भावना को इसने उसी प्रकार उपर ला दिया है, जेसे भूकम्प पृथ्वी को जड़ से हिलाकर नीचे-उपर कर देता है। सदियों के नास्मुव और सत्ता-मुख तथा सुविधा के महल चाह अभी विलक्षल मिट्यामेट न हो गये हों, मगर इसके कारण उनकी जड़ विलक्षल हिल चुकी हैं; और जिस प्रकार एक स्वाभाविक भूकम्प से पृथ्वी को शक्क बदल जानी है, हमारे राजनीतिक रूप में भी आज उससे कम क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है।

आज से बीस साल पहले जालियांवाला-बाग, बारडोलो और चौरीचौरा को कौन जानता था ? चिरालापेराला तथा बोरसद का ही किसे पता था ? डाण्डी, धरासना, वेदारण्यम् और वड़ाला को भी उनके आसपास रहनेवाले मुट्टीभर लोगों के सिवा और कोई न जानता था। परन्तु भविष्य में जो इतिहासकार भारतीय स्वातंत्र्य-संप्राम का इतिहास लिखेंगे, उनके लिए इन सब तथा और भी अनेक ऐसे ही स्थानों का, जिनका कि में नाम ले सकता हूँ, ऐसा महत्त्व होगा, जो नक़रों में उन सबके नाम हों तो भी, इससे पहले उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ।

और अगर उनका बीस वर्ष पहले कोई महन्त्व नहीं था, तो हमारं समस्त उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त का भी उससे पहले क्या महन्त्व था, जवतक कि १६३० में वे घटनाएँ हमारे सामने न आई कि जिन्हें आज हम जानते हैं और जिनके कारण ही वह बराबर हमारी नज़रों में समाया हुआ है ? हममें से जो मुट्टीभर आदमी अख़बार पढ़ते रहते हैं उनका यह संकीर्ण विचार अवश्य था कि हमारे उत्तर-पश्चिमीय श्चितिज पर 'सरहद' या 'सीमाप्रान्त' कोई एक ख़तरनाक ठाल जगह है, और जहाँ उसका कोई उल्लेख आया कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रूसी हौआ उनके सामने आ खड़ा होता था। इतिहास का विद्यार्थी सरहदी जातियों पर की जानेवाली ताज़ीरी चढ़ाइयों का जब हाल पढ़ता था तो आंखें मल-मलकर उसकी असलियत जानने की कोशिश करता था। उनमें से कुछ चढ़ाइयों का अन्त तो तभी हुआ जब अंग्रेज़ों ने उन्हें इस बात के लिए ख़िराज़ देना मंजूर कर लिया

कि वाजुक मोद्धां पर वे अंग्रेजों की सलाह ले लिया करें।
एक मिस एलिस के अपउरण की घटना सं उस जाति या वहाँ के
वाशित्न्दों के चरित्र का उतना रहर्योद्घाटन नहीं होता, जितना
इस नम पर प्रकाश पड़ला है कि अगर शासकजाति के किसी व्यक्ति
पर कोई संकट आये तो किस प्रकार शिन्छाली साम्राज्य की सारी
शक्तियां उसके लिए जुटाई जासकती हैं। पर हमारे अज्ञान, अशिक्षित
गांववाले तो सिर्झ यही जानते हैं कि सरहद (सीमाप्रान्त) एक ऐसा
देश है, जहां से स्टुरुदोर और उत्पीड़क पठान आते हैं और निदंयतापृत्रक स्वृत व्याज इकट्टा करके जब वहां वापस चले जाते हैं तो फिर
उनका कोई पना नहीं लगता।

परन्तु १६३० और उसके बाद के वर्षों ने वतला दिया कि सीमा-प्रान्तवाल भी हमारी ही तरह सोचते-समभते हैं। भारत के अन्य प्रान्तवासियों के समान ही उन्होंने भी आज़ादी को लड़ाई को अपनी चीज समम्बद्धर लड़ा है, और अन्य प्रान्तवासियों की अपेक्षा उन्होंने कहीं ज़्यादा विल्डान किये और तकलीफ़ें सही हैं। जिन्हें १६३१ में करांची का महान् कांग्रेस-अधिवेशन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने खान अब्दुलग्रफ़ारखां और उनके दल के कुल अनुयायियों को पहली मर्तवा वहाँ देखा था। यह एक बड़ा आश्चर्यजनक रहस्यो-द्वाटन था कि सीक्षे-सादे, ज़रा-में में भड़क उल्लेबाले भीमकाय पठान भी ऐसी संस्था से सम्बद्ध है, जिसने अहिसा का ब्रन ले रक्खा है, और भारी-से-भारी उत्तेजनाओं के होते हुए भी अहिसात्मक प्रवृत्ति चल्ह सकते हैं। भिन्न-भिन्न देशों के निवासियों का वर्णन करने वाली पुस्तकों में हम पठानों के हड़ निश्चय की कहानियाँ पड़ते हैं नो हमें उस रोमन का स्मरण हो आना है, जो अपने हाथ को जलती हुई आग में डालकर तवनक थामे रहा जवनक कि वह जलकर विलक्क भुन न गथा।

कहते हैं कि एक पठान चोर किसी मकान में नक्कब लगाकर अन्दर हाथ डाल रहा था कि इनने में मकान-मालिक जाग पड़ा और ज़ोर से चोर का हाथ पकड़कर मदद के लिए दूसरों को पुकारने लगा; परन्तु बजाय इसके कि वह पकड़ा जाता, उसने तुरन्त अपनी कलाई पर से हाथ को काट डाला और मकान-मालिक उस कटे हुए हाथ को लिये लड़खड़ाना हुआ रह गया!

इस अहिंसात्मक युद्ध में भी, जिसमें पठानों ने भाग िख्या है, हमें उनके ठण्डे साहस और हह निश्चय की ऐसी ही बिल्क इससे उत्कृष्ट कहानियाँ मिलती हैं। १६३० की बात है। खान-बन्धुओं के एक चाचा हाजी शाहनबाज़िखाँ जमानत की धारा के मातहत जेल में थे। कुल यंग्ल परिस्थितियों ने उन्हें जमानत जमा करके लूटने के लिए मजधूर किया। लेकिन, कैसी भी परिस्थित क्यों न हो, उनका एक भी रिश्तेदार, जो जेल से बाहर था, इस बात को बद्दित न कर सका; और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमानत के खिलाफ़ कोई काम करके वह बापस जेल चले जायँ। कुल समय तक तो शाहनबाज़िखान इस बात पर बिचार किया, बाद को चुपचाप अपनी हत्या करली। आत्महत्या से पहले वह एक नोट लिखकर रख गये थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बजह से हमारे खानदान पर जो

कलंक लगा है वह वापस जेल जाने से नहीं धुल सकता, उसका मुआवज़ा तो सिर्फ़ मौत ही हो सकती है !

और लीजिए। सय्यद अब्दुल बहुद बादशाह एक प्रमुख कार्य-कत्ती, मजहबी नेता और ज़मींदार थे। हालांकि वह सरहद के ब्रिटिश ज़िलों के नहीं बहिक मलकन्द एजेन्सी के निवासी थे, मगर बह भी तीन सालतक ज़मानती दफ़ा के शिकार रहे। यहाँनक कि १६३१ की सन्धि के समय भी वह रिहा नहीं किये गये। तब उनके जराजीर्ण पिता ने, जो अपनी मौन के द्वार पर खड़े थे, इस ख़बाल से उनकी ज़मानन जमा कर दी कि मरने से पहले एक बार में अपने बेटे का मुँह देख सकूँ। सय्यदसाहब को अपने इसतरह छूटने पर बड़ा क्षोभ हुआ और इसके लिए उन्हें इतना अधिक लजानुभव हुआ कि, बिना इसकी परवा किए कि बूहे पिताजी को कितना कष्ट होगा, उन्होंने पिस्तील से अपनी हत्या करली।

जो दुर्दम्य क्रोम ऐसे शूरवीरों को पदा करती है, उसके वारे में कीन अधिक न जातना चाहेगा ? खानवन्धुओं के हज़ारीवाग्न-जेल से छूटने के बाद, जहाँ कि वे शाही केंद्री थे, मुक्ते उन्हें काफ़ी निकट से मली-मौति जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इन भाइयों के प्रति मेरे हृदय में जो आदर और प्रेम था, उसे इस घनिष्ठता ने और भी गहरा कर दिया है । यही नहीं, बल्कि इस घनिष्ठता का उपयोग कर, उनके जीवन-सम्बन्धी सब तरह के प्रश्नोत्तर करने की भी मैंने उनसे पूरी छूट ली है । इन प्रश्नोत्तरों के बीच उन्होंने अपनी जो कहानी बताई, वह इतनी हृदयस्पर्शी है कि उसके कुछ अंशों को लेखकड़ करके सर्व-साधारण को भी उसका भागीदार बनाने का लोभ में संवरण नहीं कर सकता। पर जब वे ह्यानबन्धुओं की यह जीवन-कथा पहेंगे, तो मेरे साथ उन्हें निश्चय ही इस बान पर बड़ा आश्चर्य होगा कि भला इनके साथ सरकार की ओर से इतना कठोर व्यवहार क्यों किया गया ?



खान अब्दुलग़**फ्फ़ारख़ाँ, डा० ख़ानसाह**ब

7

#### जन्म और वंश

अपनी पंदाइश का साल तो बतला सकता हूँ," ख़ान-बन्धुओं में से छोटे (ख़ान अब्दुलग्रफ़्फ़ारख़ाँ) ने कहा, "पर तारीख़ नहीं बतला सकता। क्योंकि जेठ के हिसाब से अपनी जन्मतिथि मुभे माल्म है, ईसाई साल के हिसाब से नहीं।" "जेठ!" आश्चर्य के साथ एकदम मेरे मुँह से निकल पड़ा, "जेठ तो हमारे यहाँ भी होता है।"

"हाँ-हाँ, जेठ।" ख़ानसाहब अब्दुल्ग्राप्नफ़ारखाँ ने कहा, "हमारे और आपके यहाँ जितना हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा समानताएँ हैं। हमारी परम्पराएँ मिलती-जुलती हैं, हमारे बहुत-से रीति-रिवाज एक-से हैं, और इन सबसे भी अधिक हमें यह न भूल जाना चाहिए कि सींद्यों तक हमारे यहाँ बौद्ध धर्म ही माना जाता रहा है। हमारा ज़िला बौद्ध काल के अवशेषों से भरा पड़ा है, कुछ क़स्बों के नाम या तो बौद्ध हैं अथवा हिन्दृ, और पश्तो के बहुत-से शब्द संस्कृत सं ही लिये हुए हैं।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

बड़े भाई डा० खानसाहब सन् १८८३ में पंदा हुए थे, और छोटे भाई खान अब्दुल्गाप्रफ़ारखाँ १८६० में। मुहम्मदज़ई जाति के खान-परिवार में इनका जन्म हुआ। 'ज़ई' का शाब्दिक अर्थ है 'पंदा होना' और वह वंश का परिचायक है, और 'खान' का अर्थ है मुखिया या सरदार। सरहद की सारी जातियाँ अपने प्राचीनतम पूर्वज के नाम पर ही प्रसिद्ध हैं।

ख़ानबन्धुओं के पिता ख़ानसाहब बेहरामख़ाँ उतमानज़ई गांव के ख़ान थे, जो पेशावर ज़िले की चरसदा तहसील में है। चरसदा पेशावर से बीस मील पर है, और उतमानज़ई चरसदा से दो मील दूर स्वात नदी के किनारे एक बहुत रमणीक स्थान है। इसके पश्चिम ओर लगभग बीस मील के फ़ासले पर मोहमन्द जातियों का प्रदेश है, जिसमें होकर अफ़ग़ानिस्तान जाया जाता है। ऐसे बातावरण में पैदा होकर पलनेवाले ख़ानबन्धु स्वभावतः प्रकृति-प्रेमी हैं और आधुनिक सभ्यता के निवासस्थान शहरों में उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता—यद्यपि यह बात हमें न भूलनी चाहिए कि, बड़े भाई की बहुत-कुळ पढ़ाई इंग्लैण्ड में ही हुई है और लगभग ग्यारह वर्ष उन्होंने विदेशों में बिताये हैं। बातें करते-करते अक्सर उन पहाड़ियों और उस नदी तथा उस छोटे-से द्वीप की ओर ही उनका ख़याल दौड जाता है, जहां उन्होंने एक प्रकार का एक छोटा-सा आश्रम बनाया है और एक-न-एक दिन गांधीजी को वहाँ अपना मेहमान बनाने की कल्पना किये हुए हैं। "महात्माजी।" उन्होंने कहा, "वहीं आपका आश्रम रहे । हम नहीं सममते कि उससे भी अधिक शान्त और मुन्दर वातावरणवाली कोई जगह है। सारी पंशावर-घाटी सब तरह के फलों से लदी हुई है। और हम आपको यक्नीन दिलाते हैं कि वहाँ आपका वज़न ख़ब बढ़ जायगा।" अपने गन्ने कं खेतों और अपनी गायों व भैंसों के बढ़िया मळाईदार दूध का वे ज़िक किया करते हैं । गाय का दृध तो केवल मक्खन बनाने के काम आता है और मैंस का दृध अन्य सब कामों में इस्तैमाल होता है। "मगर आज वे खेत कहाँ हैं और उनका क्या हाल है, यह हम नहीं जानते"—लंबी साँस लेकर वे यह बात कहते हैं, जो उनकी हार या निराशा को नहीं, बल्कि उस घरेलू मोह को प्रकट करती है जो किसी निर्वासित के लिए बिलकुल स्वामाविक है।

परन्तु, हम तो उनके पिता की बात कर रहे थे। जब इन भाइयों ने अपने पिता की कथा सुनाई, तो मेरे मन में सहसा पटेल-बन्धुओं के पिता का स्मरण हो आया। दोनों ही की कथा में विचित्र समानताएँ मिलती हैं। पटेल-पिता और ख़ान-पिता दोनों ही बड़े धार्मिक थे, दोनों ही काफ़ी उम्र—नव्वे वर्ष से अधिक—तक ज़िन्दा रहे, और अपने बच्चों की परविरश में भी दोनों का लगभग एक ही सा भाग रहा। लेकिन यहीं समानता का ख़ात्मा होता है, क्योंकि पटेल-बन्धुओं को तो एक प्रकार से बिलकुल अपने बल पर बना

हुआ कह सकते हैं, किन्तु खानबन्धुओं को कहाचित् उसी हदतक अपने-आप बना हुआ नहीं कह सकते। खान-पिना ज़मींदार की तरह एक पूरे गाँव के सरदार थे और उनके पास अपने पुत्र को इंग्लैंण्ड भेजने के लिये काफ़ी कपया था। परन्तु पटेल-पिना की आमदनी तो इतनी कम थी कि उनके पुत्रों को अपने-आप अपनी शिक्षा जारी रखनी पड़ी। पटेल-पिता टुनियादार की अपेक्षा एक प्रकार संन्यासी-से थे, जब कि खान-पिना का इतना दबदबा था कि अस्सी से उपर हो जाने पर भी १६१६ में छोटे पुत्र की गिरफ़्नारी के बाद सरकार को शीघ ही उन्हें भी गिरफ़्तार करना पड़ा था।

"हमारे माता-पिता हमारे हृदय में सबे धार्मिक जीवन के उदाहरण-स्वरूप विराजमान हैं," अब्दुलग्रप्तफ़ारख़ाँ ने कहा, "दोनों थे तो वेपढ़े-लिखे, परन्तु दोनों ही का जीवन मोतिक की अपंक्षा आध्यात्मिक अधिक था। मेरी माता अक्सर नमाज़ के बाद शान्त और स्थिर चित्त से बैठकर ध्यान किया करती थी। ईश्वर-परायण वे इतने थे कि अभीतक मैंने वैसा और किसीको नहीं देखा।

"हमारे पिताने अपने जीवन में मित्र तो अनेक बनाये, पर शत्रु किसीको नहीं बनाया। वस्तुतः, अपने कुछ अजीज और नज़दीक़ी रिस्तेदारों के नाम न बताते हुए, में कह सकता हूँ कि उनके दुश्मन नो बहुत थे पर उनके सद्व्यवहार से अन्न में अपने आपही उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और तब बद्सत्क्की छोड़कर वे उनके हित्तेषी बन गये और अन्नतक हितेषी हो रहे। बात यह है कि बदछा लेना वह जानते ही न थे। उनको अंतःकरण से इस बात में विश्वास था

कि धोखा खाने में कोई बेइज्ज़ती नहीं है, बेइज्ज़ती तो धोखा देने में है। अपनी बात के धनी थे, और इतने सच्च थे कि उनके दुश्मनों ने भी कभी उनपर अविश्वास करने या उनकी किसी बात को ग़लत बताने का साहस नहीं किया। लोगों के झुण्ड-के-झुण्ड आकर उनके पास अपना रूपया जमा कर जाते, मगर कभी किसीने रसीद नहीं माँगी; क्योंकि वे जानते थे कि उनका खाता ऐसा है जो कभी डूब नहीं सकता। अधिकारियों की चापल्रसी करने का उन्होंने कभी खयाल तक नहीं किया, पर ज़बरदस्त-से-ज़बरदस्त आदमी भी उनसे डरते थे। बड़े-से-बड़े ब्रिटिश अफ़सर भी उन्हें 'चचा' कहकर ही पुकारते और बहुत सोच-सममकर ही कोई ऐसा काम करते, जिससे उनके नाराज़ होने का भय होता।"

"वह ज़िन्दा कबतक रहे ?" मैंने पूछा, "और आज़ादी की हमारी छड़ाई में भी उनको दिछचस्पी थी या नहीं ?"

"१६२६ में ६५ वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। यह तो मैं नहीं कह सकता कि हमारी छड़ाई के अभिप्राय को उन्होंने समम्म छिया था, परन्तु यह बात ज़रूर है कि वह सभी क्षेत्रों में सुधार के पक्षपाती थे। उन दिनों जो छोग अपने बच्चों को आधुनिक स्कूछों में भेजते, मौछवी-मुल्ला उन्हें बड़ी टेढ़ी नज़र से देखते थे। परन्तु उन्होंने इसकी कोई परवा नहीं की। इसके बाद जब रौछट बिल का आन्दोछन चला तो मैं उसमें पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि फ़ौरन ही मैं गिरपतार कर छिया गया। ६ अप्रैल को उतमानज़ई में एक लाख से अधिक व्यक्तियों की सभा हुई। मेरे पिता भी उसमें उपस्थित थे। मेरी गिरफ़्तारी के बाद और भी कई को फँसाने का प्रयन्न किया गया। दो हफ़्ते से अधिक समय तक तो यही नहीं बतलाया गया कि में कहाँ हूँ, बाद को एक जिरगे (डेप्युटेशन) के साथ पुलिस का मुख्य अफ़सर मेरे बृद्ध पिता के पास पहुँचा और यह कहकर उन्हें डराने की कोशिश की कि 'वे लोग बादशाह को गोलो से मार हेंगे'।"

"बादशाह १" मैंने पूछा ।

"हाँ," ख़ान अब्दुलग्रफ़्ग़र खाँने हँसते हुए कहा," मैं उस समय वादशाह था। लोग मुभे बादशाह कहते थे।"

"यह बात तो मुभे 'यहूदियों के राजा' की याद दिलाती है।"

"यह आपकी मेहरबानी है। ख़ैर। वे जो-कुछ चाहते थे वह यही कि मुफ्ते सख्त सज़ा देने की धमकी देकर मेरे पिता को भयभीत कर दें।"

"अन्त में फिर क्या हुआ ?"

"यही कि मेरे पिता भी परिवार के कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ़्तार कर छिये गये।"

"उनके बुढ़ापे को देखते हुए, उनपर यह गिरफ़्तारी तो बहुत भारी बीती होगी ?"

"नहीं। इसके विपरीत उन्हें इस बात की बड़ी ख़ूशी हुई कि वह भी मेरे ही पास आ पहुँचे। मुभे देखते ही उनके मुँह से निकळा— 'क़ैद होकर मैं कितना सुखी हूँ, नहीं तो कौन जानता है कि कितने दिनों या वर्षोत्तक मैं तुम्हें न देख पाता ?'"

"और वह जेल में रहे कबतक ?"

"तीन महीने से कुछ ऊपर। इसके बाद सर जार्ज रूज़ केपल ने पठानों को ख़ुश करने की नीति अस्तियार की, और तब मैं भी छै महीने से ज़्यादा जेल में न रक्खा गया।"

१६२६ में खान-पिता का स्वर्गवास हुआ। वह कब पैदा हुए, यह उन्हें बिलकुल पता न था; परन्तु उनके पुत्रों का अनुमान है कि वह सौ वर्ष से ऊपर न पहुँचे होंगे तो लगभग सौ वरस के तो ज़रूर होंगे, क्योंकि अपनी उम्र न बता सकने पर भी १८५७ के ग़दर की विभिन्न बातें उन्हें बहुत अच्छी तरह याद थीं और उस वक्त उनकी चढ़ती हुई जवानी थी। उस विषम काल में पठानोंने जो काम किया उसके लिए उन्होंने कभी गौरवानुभव नहीं किया। जब खानवन्धु पिता से सुनी हुई अपने बड़े चाचा की बातें कहते, जिन्होंने चरसद्दा के खज़ाने पर लगाये गये फ़ौजी पहरे के मुख्या की हैसियत से अंग्रेज़ों की बहु-मूल्य सेवा की थी, तो उनके चेहरे पर कुछ लज्जा की मलक आती थी।

"इसमें शर्म की क्या बात है ?" मैंने कहा, "मुक्ते याद है, पंठ मोतीलालजी ने मुक्ते बताया था कि उनके पिता व चाचा ने भी ग्रदर के दिनों में अंग्रेज़ों का साथ दिया था।"

"चाहे जो हो," बड़े ख़ान ने कहा "मगर ग्रद्र के समय सिक्खों और पठानोंने जो कुछ किया उसकी स्मृति मुभे अच्छी नहीं लगती। अगर उन्होंने अपना व्यवहार अच्छा रक्खा होता, तो इतिहास संभवतः कुछ और ही तरह का बनता।"

"वह ज़माना और था। लेकिन यह क्या कुछ कम बात है कि ऐसी ऐतिहासिक परम्परावाले दो महान् परिवार आज आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सब-कुछ क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं ?"

"यह तो ठीक ही है। हमने जो पाप किये हैं, उनके थोड़े-बहुत प्रायिश्चत्त का यही तरीक़ा है।"

अन्त में, मैं उस गहरी भावना का उल्लेख किये विना नहीं रह सकता, जिससे प्रेरित होकर दोनों भाई सदा अपने पिता की चर्चा किया करते हैं—ख़ासकर उनकी उस असीम उदारता के लिए कि जिसमें प्रेम-पूर्ण कृपा और दीर्घ कष्टसहन भी शामिल है। ऐसे पिता का ही यह पुण्य प्रताप है कि उनके इन सुपुत्रों ने जन्म से ही अपने अन्तस्तल से अहिंसा पर दृढ़ रहने की विरासत पाई है।

#### રૂ

#### प्रारम्भिक जीवन

ब हम इन भाइयों के प्रारम्भिक जीवन पर आते हैं। उस पिछड़े हुए प्रान्त में इन भाइयोंने ऐसी ऊँची शिक्षा कैसे प्राप्त की और आज़ादी की छड़ाई में ये कैसे शामिल हुए, यह जानने की मुभे बड़ी उत्सुकता थी।

"हमारे यहाँ स्कूलों में तालीम पाना किस प्रकार मना था," छोटे भाई ख़ान अब्दुलग्रफ्फ़ारखाँ ने कहा, "यह मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे यहाँ तो मसजिदों में मकतब थे, जहाँ मौलबी क़ुरान पढ़ाते और लौकिक विषयों की मामूली शिक्षा देते थे। परन्तु अंग्रेज़ों के आगमन के बाद तो मकतब भी इने-गिने ही रह गये और स्कूल भी उनकी जगा बहुत कम ही खुले। जो स्कूल खुले उनके बारे में भी लोगों के ख़याल अच्छे नहीं थे। परन्तु हमारे पिता ने इस

बात पर ध्यान नहीं दिया और हमें पेशावर के मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ से मेरे भाई ने पंजाब-यूनिवरसिटी की मॅटिक परीक्षा पास की, एक साल बम्बई के प्राण्ट मेडिकल कालेज में अभ्यास किया, और फिर अपनी डाक्टरी पढाई पूरी करने के लिए वह इंग्लंग्ड चले गये। जब उनके विलायत जाने की बात उठी, तो हमारी जाति में एक तरह का तहल का-सा मच गया। यह भय किया जाने लगा कि कहीं वह ईसाई न हो जायँ। यह भी डर था कि कहीं फिर घर न छोटकर वहीं न बस जायँ। और अंग्रेज़ स्त्री से ब्याह करने का भय तो बाद में सच भी निकला। लेकिन इन बातों में हमारे पिता के विचार अधिक-से-अधिक उदार थे। उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों की शिक्षा में मैं किसी प्रकार बाधक नहीं बनूँगा। दुर्भाग्यवश मैं मॅट्रिक-परीक्षामें पास नहीं हुआ था। फिर भी इंग्हिण्ड जाने का सवाल उठा तो मेरे लिए भी, और निस्सन्देह मैं चला भी गया होता, परन्तु हमारे परिवार में दो-तीन मौतें हो जाने से मेरा जाना रुक गया; क्योंकि यह उच शिक्षा के अर्थ मेरे इंग्लैंग्ड जाने के लिए अग्रभ समभा गया। इन घरेलू घटनाओं और इन सब वहमों ने मेरे दो क़ीमती साल यों ही गँवा दिये। फिर मेरे भाई के एक अंग्रेज़ लड़की से विवाह कर लेने की बात सुनकर, मेरे घरवालों ने मेरे इंग्लैण्ड जाने की बात को ही एकदम ख़त्म कर दिया; और इसके साथ ही मेरी पढ़ाई भी वहीं रुक गई।"

मगर मिशन स्कूलके इस थोड़ से विद्यार्थी-जीवन का भी छोटे भाई पर कम प्रभाव नहीं पड़ा। स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल रेवरेण्ड विद्रम

अपने चरित्र-बल एवं आत्म-त्याग के कारण अपने शिष्यों के बड़े प्रीति-भाजन थे । दोनों भाई आज भी वडी श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हैं। छोटे भाई ने तो अपने प्रिंसिपल की लगन से प्रभावित होकर उन्हींकी तरह तत्परता से अपनी जाति को सेवा करने का कुछ निश्चय-सा भी कर लिया था। परन्त उनके इंग्लैण्ड जाने को बात ख़त्म होने से पहले, जब कि वह सेवा-मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए थे, उन्हें सेना में भरती होकर सैनिक के रूप में प्रसिद्ध होने की प्रेरणा हुई। एक तो पठान योंही पैदायशी सैनिक माना जाता है, फिर वह एक धनी क़ुछीन वंश के थे, अतः सेना में भरती होनेकी उनकी दरखास्त मंज़र हो गई। "सैनिक जीवन भी," ख़ानसाहब ने मुम्ससे कहा, "माया से ख़ाछी नहीं है। मेरी जान-पहचान के कई आदमी वहाँ ऐसे थे जो ऊँचे ओहदां पर थे। उन्हें देखकर में अपने मन में समम्भने लगा था कि अंग्रेजों की तरह शान से रहने के लिए मैं ख़ास तौर पर उपयुक्त हूँ। लेकिन अल्लाह की तो कुछ और ही मर्ज़ी थो। ऊँचे ओहदे के एक फ़ौजो मित्र से मैं मिलने गया था। वहाँ मैंने उससे हलके दर्ज के एक अंग्रेज अफ़सर को उसका बुरी तरह अपमान करते हुए देखा। यह दृश्य मुभे बहुत बुरा लगा, और इसने निश्चित रूप से मुभे फ़ीजी जीवन से विमुख कर दिया। इसके बाद कोई एक साल में अलीगढ रहा। वहाँ उर्दृ का अध्ययन करने की मेरी इच्छा और तीव्र हो गई और मैं बड़े ग़ौर से मौ० ज़फ़रअळीखाँ के दैनिक 'ज़मींदार' और मौ० अबुलकलाम आज़ाद के साप्ताहिक 'अल हिलाल' को पढ़ने लगा । इनमें से

'अल हिलाल' दुर्भाग्यवश युद्ध के दिनों में दबा दिया गया था। परन्तु मेरी राजनीतिक शिक्षा इस अध्ययन से शुरू हुई कही जा सकती है। और राष्ट्रीय शिक्षा में मेरी दिलचस्पी १६११ से शुरू होती है, जब कि अपने प्रान्त में कई राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना में मैंने अमली भाग लिया था। महायुद्ध के बाद मैदान में की गई हमारी सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप रौलट बिल जब हमारे सामने आया, तो मैं निःसंकोच उसके विरुद्ध महात्माजी के आंदोलन में कृद पड़ा। उस समय जैसा कि और सव जगह हुआ था, हमारे प्रान्त में भी अभूतपूर्व हड़तालें हुईं--और यह तो में आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे वृद्ध पिता किस प्रकार उतमानज़ई में है अप्रैल की सभा में शामिल हुए थे, जिसमें कि एक लाख से कम उपस्थित नहीं थी। वहाँ सत्याग्रह का कोई प्रत्यक्ष कार्य तो नहीं हुआ, परन्तु अधिकारियों के लिए तो यही वात काफ़ी थी कि वह सभा हमने बुलाई थी। मैं गिरफ़्तार तो हुआ, पर मुक्तपर बाक़ायदा मुक़दमा नहीं चला। मुम्मसे पूछा गया—'क्या तुम पठानों के बादशाह थे ?' मैंने कहा, 'मुभे माॡम नहीं, पर यह में जानता हूँ कि मैं अपनी जाति का एक नम्रसेवक हूँ ओर इन विछों को हम चुपचाप क्लबूछ नहीं कर सकते।' डेप्युटेशन के रूप में जो जिरगा मेरे पास आया, उसने मेरे साथ सब तरह की दलीलें कीं और सभी तरह की धमकियाँ भी मुसे दी गई। मिसाल के तौर पर, मुम्मसे कहा गया—'फ्राण्टियर क्राइम्स रेग्युलेशन जो तुम्हारे प्रान्त में जारी है वह तो रौलटबिल से भी बुरा है; जब उसीके ख़िलाफ़ पठान लोग कोई आन्दोलन नहीं करते, तो फिर रौलटबिल के विरुद्ध आन्दोलन में तुम्हारा शरीक होना कहाँतक ठीक है ? इसके अलावा, जबिक ब्रिटिश भारतने अभीतक पठानों के प्रति कोई सहानुभूति शायद ही कभी दिखाई होगी, पठान ब्रिटिश भारत के बेवफ़ा लोगों के लिए किसी ख़तरे में पड़ने को क्यों उत्सुक हों ?' परन्तु इन दोनों ही दलीलों का मुभपर कोई असर नहीं हुआ। मैं हढ़ रहा। तब इसके सिवा और क्या हो सकता था कि कुल अन्य मित्रों के साथ में गिरफ़्तार कर लिया जाऊँ ?"

"क्या आप बतलायेंगे कि आपकी इस पहली गिरफ़्तारी के समय आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया ?" मैंने पूछा।

"क्यों नहीं ? में कोई मामूली क़ंदी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरनाक क़ेंदी समभा गया। हथकड़ियाँ डालकर में जेल ले जाया गया और जबतक में जेल में रहा मेरे पैरों में बेड़ियाँ पड़ी रहीं। उस समय आज से दूना मेरा डील-डोल था और २२० पीण्ड (पीने तीन मन) मेरा वज़न था, अतः मेरे परों के लायक बेड़ियाँ ही वहाँ नहीं थीं। यह तो मुमे नहीं मालम कि मेरे लिए ख़ास तौर पर वेड़ियाँ बनवाई गई थीं या नहीं, पर उन्हें प्राप्त करने में दिक़्त काफ़ी उठानी पड़ी, और बाद में जब मेरे बेड़ी डाली गई तो टलनों के ऊपर के सारे भाग से ख़ूब ख़ूत बहने लगा। लेकिन यह ज़ाहिर था कि उसकी अधिकारियों को कोई चिन्ता नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो यह कहा कि मुमे इसका आदी बनते ज़्यादा देर नहीं लगेगी! लेकिन यही काफ़ी नहीं था, इसलिए मुमे एक दूसरे भयानक कार्य में फँसाने का प्रयत्न किया गया। मेरे गाँव के

एक पठान पर टेलीयाफ़ के तार काटने का इलज़ाम लगाया गया था और मुक़दमा चलाकर इसमें उसे सज़ा भी कर दी गई थी। उससे पूछा गया कि वह मुक्ते जानता है या नहीं ? उसने बताया कि वह मुक्ते जानता है और मेरी पुकार पर ही वह आन्दोलन में शरीक हुआ था। 'अच्छा तब ?' उससे पूछा गया, 'उसीने न तुम्हें तार तोड़ने के लिए उकसाया ?' इसपर इसने ज़ोर के साथ 'ना' कहा।"

"परन्तु," मैंने कुतूहल के साथ पूछा, "इस बीच बड़े भाई ( डा० ख़ान साहब) का क्या हाल था ?" उन्होंने बताया कि लंडन के सेण्ट टामस हास्पिटल से एम० आर० सी० एस० की डिग्री हासिल करके वह लडाई में चले गये थे। युद्ध के बाद जब वह फ्रान्स में तैनात थे, उस समय यहाँ आन्दोलन उठा। लेकिन यहाँ का एक भी पत्र उनके पास नहीं पहुँचा। उन्होंने यहाँ वापस आने की कोशिश की, परन्तु छ: महीने तक छंडन में प्रतीक्षा करने के बाद तब कहीं जाकर १६२० में उन्हें आने की आज्ञा मिली। इस प्रकार जब उनके पिता तथा भाई आदि रिश्तेदार यहाँ जेल में थे, वह फ्रांस में अंग्रेज़ों की नौकरी बजा रहे थे ओर उन्हें जान-वूमकर हिन्दुस्तान की घटनाओं से अनिभज्ञ रक्खा जाता था। यहाँ छौटने पर भी, बडी मुश्किलों से उन्हें अपनी जगह से पद-त्याग करते की इजाज़त मिली। इसके बाद बड़े भाई तो डाक्टरी का धन्धा करने छगे और छोटे भाई कांग्रेस तथा उसके कार्य में अधिकाधिक दिलचरपी होने लगे। "कष्ट-सहन के स्कूल में सीखने को बहुत-कुछ मिलता है," यह कड्ते हुए एक बार बातचीत में उन्होंने गांधीजी से कहा, "महात्माजी ! मैं कभी कभी यह सोचता हूँ कि अगर मैंने आरामतळबी की ज़िन्दगी बिताई होती और जेल के आनन्द तथा उसकी सब सिहतयों की परीक्षा का मौक़ा मुक्ते न मिला होता, तो न-जाने मेरा क्या हाल हुआ होता। पहली और दूसरी बार गिरफ़्तार होने पर क्या-क्या यातनाएँ मुक्ते सहनी पड़ीं। मगर इस बात के लिए मैं ख़ुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे इस जीवन की शुरुआत में ही उसने ऐसे सख़्त अनुशासन का मौक़ा देकर मुक्ते उसका आदी बना दिया।"

खानसाहव १६२० की नागपुर-कांग्रेस में शरीक हुए थे और ख़िलाफ़त-आन्दोलन में उन्होंने प्रमुख भाग लिया था, **पर**न्तु बाद में उसके प्रान्तीय संगठन के सभापितत्व से इस्तीफ़ा देकर मुहाजरीन का उन्होंने नेतृत्व किया था, जिनको अफ़गानिस्तान जाकर छौटने में अकथनीय कष्ट उठाने पड़े थे। "मेरे वृद्ध पिता, जो उस समय क़रीब नव्वे वर्ष के थे, वह भी उस दल ( मुहाजरीन ) में शामिल होने को उत्सुक थे," बड़े भाई ने मुक्तसे कहा, "परन्तु मैंने बीच में पडकर उनसे आग्रह किया कि अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं तो कम-से-कम बाप-दादों की मिलकियत के लिड़ाज़ से ही वह ऐसा न करें। उनका शरीर हम सबसे हट्टा-कट्टा था और उस समय भी वह काफ़ी दुरतक पैदल घूम-फिर सकते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें इस इरादे से रोका जा सका।" इस दु:साहस की तफ़सील में जाने की मुक्ते ज़रूरत नहीं, इसका उल्लेख तो वृद्ध पिता के वीरतापूर्ण निश्चय और उस कष्ट-सहन के कारण ही करना पड़ा है, जो उसकी वजह से छोटे भाई तथा उनके अन्य साथी यात्रियों को बर्दाश्त करना पदा था।

१६२१ में फ्राण्टियर रेग्युलेशन ऐक्ट की सर्वशक्तिमान जमानती धारा ४० के मातहत खान अब्दुलग्रप्नफ़ारखाँ फिर जेल जा पहुँचे। इस संबंध की घटनाएँ उल्लेख-योग्य हैं। नागपुर-कांग्रेस से लौटकर उन्होंने रचनात्मक कार्य की नींव डाली थी। इसके लिए उन्होंने अपने गाँव उतमानज़ई में एक राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया और प्रान्त भर में उसकी शाखाएँ खोलने का प्रयत्न किया । सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह का तो कोई सवाल ही नहीं था, उन्हें तो रचनात्मक कार्य-क्रम का यह भाग बहुत पसन्द आया और इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्ति लगादी। परन्तु अधिकारियों के चौंकने के लिए यही बहुत था। ज़िलों में उनके दोरा करने पर आपत्ति करके इसके लिए उनसे ज़मानत माँगी गई, पर उन्होंने ज़मानत देनेसे इन्कार किया। चीफ़ कमिश्रर सर जान मंफ़ी ने पिता को यह समभाने की कोशिश की, कि वह अपने पुत्र से स्कूल वन्द कर देने को कहें। ख़ान-पिता से चीफ़ कमिश्नरने कहा कि यह काम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है। 'जब कि ओर कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, आपका पुत्र ही क्यों इस स्कूल की स्थापना करने में लगा हुआ है ?' उन्होंने पिता से कहा। तब ख़ान-पिता ने अपने बेटे से इस बारे में बातचीत को, लेकिन बेटेने इस तरह जवाब दिया कि उन्हें सन्तोप हो गया। "पिताजी!" उन्होंने कहा, "फ़र्ज़ कीजिए कि और सन लोग नमाज़ में दिलचस्पी लेना छोड दें, तो क्या आप मुक्तसे भी नमाज़ छोड़कर अपना फ़र्ज़ भूल जाने के छिए कहेंगे, या दसरे छोग तिरस्कार करें तो भी मुक्ते अपना मज़हबी फ़र्ज़ अदा करते रहने को कहेंगे ?"

"कभी नहीं," पिताने कहा, "दृसरे छोग चाहे जो करें, मगर दुम्हें अपने मज़हबी फ़र्ज़ छोड़ देने के छिए मैं हिगज़ नहीं कटूँगा।"

"तो पिताजी ! राष्ट्रीय शिक्षा का यह काम भी उसी तरह का है। अगर नमाज छोड़ी जा सकती हो, तो स्कूछ भी छूट सकता है; नहीं तो जैसे नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, उसी तरह स्कूछ का काम भी बन्द नहीं किया जा सकता।"

"अब मैं समम्म गया," पिताने कहा, "तुम ठीक कहते हो।" और इस प्रकार सर जान की वह योजना असफल हो गई, जिसके फल्लस्वरूप पठान बालकों को अपने ढंग पर शिक्षा देने के अपराध में खान अब्दुलग्राफ़्मार खाँ को तीन साल सख़्त क़ेंद्र की सज़ा हुई।

इस सज़ा के बीच जो तकलीफ़ें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ीं, उन्होंने उस दीक्षा को सम्पूर्ण कर दिया जो कि १६१६ में ख़ान साहबने प्रहण की थी। उसकी कहानी बहुत ही हृदयस्पर्शी है। कालकोठरी, महीनों तक पांवों में बेड़ियां, जेल की पिसाई, और क्या-क्या उन्होंने नहीं सहा १ यहांतक कि सिख्तयों के कारण वह बहुत ही कमज़ोर हो गये। ४४ पौण्ड उनका वज़न कम हो गया और रक्तपित्त तथा कमर-दर्द सदा के लिए उनके साथी बन गये। लेकिन परीक्षा ज्यों-ज्यों कठोर होती गई त्यों-त्यों ही उनकी राष्ट्रीय भावना और भी जाज्वल्यमान हुई। उनको डिगाने के लिए धमकी और प्रलोभन दोनों ही एक के बाद एक उपयोग में लाये गये, परन्तु सब व्यर्थ। एक बार तो सर जान मैंफ़ी ने खानबहादुर अब्दुररहीमख़ां के द्वारा उनके पास यह सन्देशा भी भेजा कि उन्हें उतमानज़ई के स्कूल पर कोई आपत्ति नहीं है, दह

तो यही चाहते हैं कि ख़ानसाहब गाँवों का दौरा न करने की बात मंज़ूर करलें। अगर वह ऐसा करें तो उन्हें शीघ्र छोड़ दिया जायगा। परन्तु कड़ने की ज़रूरत नहीं कि ख़ानसाहब ने इस बात को स्वीकार नहीं किया।

अब मैं इस जेल-वास के नैतिक तथा आध्यात्मिक पहलू पर कुछ वस्तार से विचार करूगा । उनके अनुभव की कुछ कहानियों को मैंने सिर्फ़ उनकी वीर-भावना के लिए ही नहीं सराहा है, बल्कि जिस आदर्श रूप में उन्होंने अपना जेल-जीवन व्यतीत किया उसके लिए मैंने मन-ही-मन उनकी प्रशंसा की है। अपने जेल-जीवन में वह एक आद्र्श क़ैदी थे । जेल-अनुशासन के वह वड़े पावन्द थे । वह न तो किसीसे रियायत की आशा रखते और न किसी का अहसान स्वी-कार करते, न अपने सिद्धान्त से ही डिगते थे। ऐसे भी अफ़सर वहाँ हुए, जो क़ानून को ढीला कर उनके साथ कुछ रियायत करना चाहते थे, पर ख़ानसाहब ने उनसे आज़िज़ी के साथ कहा कि वे ऐसा न करें। सज़ायाफ़्ता ग़रीब वार्डर भी वहाँ ऐसे मौजूद थे, जो ख़ुशी-ख़शी उनका काम करके तथा अन्य प्रकार उनकी कठिनाइयाँ कम करने को तैयार थे। परन्तु सबको वह नम्रता के साथ यही चेतावनी देते, कि "में आपसे बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं भूठ नहीं बोल सकता ।" छाटी-मोटी बहुत-सी बुराई-बेईमानी आज की ही तरह तब भी जेलों में जारी थी । ख़ानसाहब को वह पसन्द नहीं थी और क़ैदियों से वह कहा करते थे कि मैं इससे बचना चाहता हूँ । यहाँतक कि बेचारे ग्ररीब सिपाहियों तक

को उन्होंने यही सलाह दी कि वे इस दुराई से बचें। "अगर मैं ऐसा न करूँ तो मेरा गुज़र होना ही संभव नहीं माऌम पडता," एक बार एक अदमी ने बड़ी दीनता से उनसे कहा। ख़ानसाहब ने कहा, "यह तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम क्या करो, परन्तु यह कह सकता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वह बुरा और अनैतिक है।" फलतः उस आदमी ने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। यह ऐसी बात थी, जिसे अधिकारीगण नहीं सह सकते थे। इसमें कोई राजनीतिक बात तो नहीं थी, पर मतलबी लोगों ने इसका राजनीतिक अर्थ भी लगा लिया। हालांकि यह था तो ख़ानसाहब का नंतिक प्रभाव ही, फिर भी उन लोगों ने यह ख़याल किया कि जेल इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। तब अपने प्रान्त से हटाकर उन्हें पंजाब के एक जेल में भेज दिया गया, जहाँ सौभाग्यवश उन्हें अन्य राजनीतिक क़ैंदियों के साथ ही रक्या गया। यहाँ भी इस आदर्श क़ैदीने अपना जीवन बिलक्क अनुशासनपूर्ण रक्खा । नतीजा यह हुआ कि जिस बात को सरहदी जेलों में जेल-अधिकारियों ने बर्दाश्त करना मुश्किल पाया, पंजाब की जेल में उनके साथी क़ैंदियों को भी उसे पसन्द करना कठिन मालूम हुआ। लेकिन उन्हें ऐसी कोई वजह न दिखाई दी, जो वह अपने व्यवहार में परिवर्त्तन करते। उन्होंने मुम्मसे कहा, "एक बार अपने आत्म-सम्मान को द्वाया नहीं कि, जो छोग किसी के अहसान में आकर चोरी-चुपके चीज़ें मँगाना गम्भीर बात नहीं सममते, अन्त में उन्हें अपने आत्म-सम्मान को बिलकुल ही गँवा बैठना पड़ता है।" किन्तु आध्यात्मिक अनुभव तो पंजाब की इस जेल में भी उन्हें ख़ुब हुए।

हिन्दु और सिक्ख मित्रों के साथ अपना स्थायी सम्बन्ध स्थापित करके यहाँ उन्होंने उनके धर्म एवं संस्कृतियों का अध्ययन शुरू कर दिया। "गीता पहली बार मैंने यहाँ पढी," उन्होंने मुक्तसे कहा, "और साथ ही प्रन्थसाहब व बाइबल को भी पढा। मैंने सोचा कि कम-से-कम इतना तो इन धर्मवालों के प्रति मुभे अपना फर्ज़ अदा करना ही चाहिए। क्योंकि अगर उनके प्रन्थों का मुक्ते ज्ञान न हो तो मैं न तो ठीक तरह से उनको समभ सकता हूं और न उनकी दोस्ती की ही क़द्र कर सकता हूँ। लेकिन मैं यह ज़रूर कड़ँगा कि उस समय गीता मुभे अपने बस के बाहर की चीज़ मालूम पड़ी। मैंने बार-बार उसे पढा; पर उस वक्त शायद उसको समभने के लायक बुद्धि मुम्फ्रमें नहीं थी। या उसे प्रहण करने की मुम्फ्रमें ताक्रत न होगी। दरअसल तो अंडमान से आनेवाले पं० जगतराम ने १९३० में मुक्ते गीता पढ़ाई। उन्हें गीता के लिए बड़ी भक्ति थी और उन्होंने मेरा भी उसमें प्रवेश करा दिया।" 'सरहदी गाँधी' नाम भी, जिसका व्यवहार उनके मित्र तो उनकी प्रशंसा में प्रेम के साथ, तथाथोडा-बहुत जनके 'शत्रु' भो, करते हैं, इसी समय पड़ा माळूम होता है। उन्होंने गाँधीजी की जीवनी बड़े ध्यान से पढी थी। इस कारावास के समय वह न सिर्फ़ हर हफ़्ते एक उपवास ही करते, बल्कि प्रति सप्ताह एक दिन मोन भी रहते थे। यही बात उनको यह ख़िताब दिलाने के लिए काफ़ी थी, हालांकि जैसे धर्माध सनातनियोंने गांधीजी पर मनमाने आक्षेप करने में कोई कसर नहीं रक्खी है उसी प्रकार उनकी जाति के कट्टर छोगों ने भी उनपर 'हिन्दू' हो जाने के आक्षेप कर डाले हैं।

१६२४ से १६२६ तक के सबसे बुरे दिनों में भी, अर्थात् हिन्दू-मुस्लिम तनातनी के समय भी, वह उस समय की विष्रह पैदा करनेवाली भावनाओं के चकर में नहीं पड़े। संकीर्ण साम्प्रदायिक ढंग की सारी हलचलों से उन्होंने अपनेको बिलकुल अलग रक्ला, और उनघटनाओं का उल्लेख न करते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके जीवन में ऐसे अवसर आये हैं कि जब उन्होंने उस बहती छहर में पड़ने से साफ़ इन्कार कर दिया। "मैं आपसे कहूँ", एक बार काफ़ी संवेदना के साथ ख़ान अब्दुलग़फ़ारख़ाँ ने मुमसे कहा, "आदिमयों की तादाद से मैं किसी धर्म की ताकृत का अन्दाज़ा नहीं लगाता। क्योंकि वह धर्म ही क्या है, जबतक वह जीवन में आचरित न हो ? अन्तरतम से मेरा यह विश्वास है कि अमल, यक्नीन, मुहब्बत (सदाचार, श्रद्धा, प्रेम) ही इस्लाम है; इनके बग़ैर अपनेको मुसलमान कहना खोखला दावा है। कुरान-शरीफ़ में यह बिलकुल साफ़ कर दिया गया है कि मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए यही काफ़ी है कि वह एक ही ईश्वर में अपनी श्रद्धा रक्खे और सत्कर्म करे।"

इतने पर भी वह किसी कट्टर मुसलमान से कम मुसलमान नहीं हैं। नमाज़ के वह इतने पावन्द हैं कि मैं नहीं सममता कभी एक नमाज़ भी उन्होंने छोड़ी होगी, और वन्धुत्व की भावना उनमें इतनी स्वाभाविक है कि जितनी अपनेको कट्टर कहनेवाले बहुत-से हिन्दू-मुसलमानों में भी नहीं होगी। बड़े भाई ने अनेक वर्ष विदेशों में व्यतीत किये हैं और, जैसा कि वह कहते हैं, भिन्न-भिन्न मुस्कों और मज़हबों के लोगों से उनकी मित्रता है, इसलिए उनमें वैसी धार्मिकता तो नहीं है, मगर अपने पिता की धार्मिक भावना की विरासत उन्होंने भी छोटे भाई से कम नहीं पाई है। मज़ाक़ में अकसर वह कहा करते हैं, कि 'मेरा भाई मेरी ओर से भी नमाज़ पढ लेता है,' परन्तु प्रत्येक सच्चे धर्म में जो उदार भावना विद्यमान है उसके विरुद्ध कोई बात कही जाने पर उन्हें बहुत चोट छगती है। एक बार एक मुसलमान द्वारा प्रकाशित एक बहुत कहर साप्ताहिक पत्र का एक 'कटिंग' मैंने इन भाइयों को दिखलाया, जिसमें गांधीजी के उपवास पर आक्रमण था। मैंने पूछा—क्या, जैसा कि उसमें लिखा है, सिवा उस तरह के कट्टर उपवास के, कि जैसा आजकल मुसलमानों में प्रचलित है, और किसी उपवास की इस्लाम में इजाज़त नहीं है ? इसपर उन्होंने कहा कि "कट्टर उपवास से क्या मुराद है, पहले यह तो हम जानें।" मैंने बतलाया कि उस लेखक की राय में इस्लाम के अनुसार सचा उपवास वही है, जिसमें दिन के समयतो कुछ भी न खाया-पिया जाय पर सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच व्रत खोल लिया जाय। "वाहियात।" छोटे भाई ने कुछ आवेश के साथ कहा,"मैंने तो ख़द ही पिछले अगस्त में जब गांधीजी ने उपवास किया था तो उन सातों दिन पूरा उपवास रक्खा था। शाम के वक्त सिर्फ़ नमक और पानी मिलाकर पीता था। यह कहना इस्लाम का मज़ाक़ उड़ाना है कि अधिकांश मुसलमान जिस तरह उपवास करते हैं सिर्फ़ वही सन्ना उपवास है । पैग्रम्बर साहब ने पूरे दिन-रात के उपवास किये थे । सूर्यास्त के बाद खाना खाने की उन्होंने जो इजाज़त दी, मेरा ख़याल है, वह मनुष्य की कमज़ोरी का लिहाज़ करके ही दी गई है। पैग्रम्बर

साहब को तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा है, अल्लाह उन्हें वह आध्यात्मिक भोजन भेज देता था जो श्रद्धाहीन मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकता। इस अल्लबार की आलो-चना तो वैसी ही है जैसे एक अल्लबार ने मुक्ते इसलिए हिन्दू साबित करने की कोशिश की कि मैंने गीता का अध्ययन किया था और हफ़्ते में एक दिन मैं मौन रखता था।"

#### 8

## धार्मिक विचार

मुसलमान दोनों हो के धर्म-विश्वास पर दृष्टि डालेंगे। हिन्दू-मुसलमान दोनों हो के लिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इन भाइयों का असली महत्व किस बात में है और हिन्दू-मुस्लिम एकता के सच्चे प्रचारक वे क्यों हैं। इत्तफ़ाक़ से एक दिन गांधीजी डा० ख़ानसाहब की अंग्रेज़ पत्नी के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने दर्याप्त किया, कि क्या वह मुसलमान हो गई हैं? "आपको आश्चर्य होगा कि", छोटे भाईने कहा, "वह मुसलमान हैं या ईसाई, यह में कुछ नहीं कह सकता। में तो सिर्फ़ यह जानता हूँ कि उनका धर्म-परिवर्तन कभी नहीं हुआ, और जो-कुछ भी उनका धर्म-विश्वास हो उसपर अमल करने के लिए वह पूरी तरह आज़ाद हैं। पर इसके बारे में उनसे पूछताछ मैंने कभी नहीं की—और, में पूछ- ताछ करता भी क्यों ? पित-पत्नी हरेक अपने-अपने धर्म-विश्वास पर दृढ़ क्यों न रहें ? भला विवाह से उनके धर्म-विश्वास क्यों बदल जाने चाहिए ? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे भतीजे (डा० खानसाह्व के पुत्र) ने, जिसने अभी लण्डन की मॅट्रिक-परीक्षा पास की है और अब आक्सफ़र्ड जाने की सोच रहा है, अपने एक पत्र में हमें लिखा है कि वहाँ के लड़के उसे ईसाई सममते हैं और वह नहीं जानता कि उन्हें क्या जवाब दे!"

"सममा!" गांधीजीने काफ़ी आश्चर्य के साथ कहा, "आपने अपनी भावज के बारे में जो कहा उसपर मुफ्ते आश्चर्य तो हुआ पर मुफ्ते वह बात पसन्द है। लेकिन और मुसलमान क्या कहते हैं? बहुतों के विचार आपके से तो न होंगे।"

"नहीं, मैं इस बात को जानता हूँ कि वे ऐसा नहीं सममते। पर इससे क्या, इस्लाम की सची भावना तो लाख में एक भी नहीं जानता। हमारे अधिकांश लड़ाई-मगड़ों की तह में यही बात है और दोनों ओर के स्वार्थी लोगों ने तास्सुब और क्रोध के अंगारों में घी की आहुति दे उन्हें और प्रज्वलित ही किया है। हमारा कितना अधिक अधःपात हो गया है! १६३० में जब मैं गुजरात-जेल में था, मैंने अपने हिन्दू-भाइयों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का निश्चय किया। हमने तय किया कि एक-दूसरे को अधिक अच्छी तरह सममते के लिए हमें गीता और कुरान की छासें (कक्षाएँ) खोलनी चाहिएँ, जिनका हरेक का संचालन ऐसे व्यक्तियों-द्वारा हो जो पूर्ण ज्ञान और अधिकार के साथ इन्हें पढ़ा सकें। कुछ समय तक

तो ये ह्यासें चलती रहीं, पर अन्त में गीता-ह्यास में मेरे सिवा और कुरान-ह्यास में एक अन्य विद्यार्थी के सिवा, कि जिसका नाम में अब भूल गया हूँ, और किसीके न रहने से उन्हें बन्द कर देना पड़ा। साथ ही इसके लिए हमें घृणा का शिकार होना पड़ां वह अलग। में तो तिरस्कार के साथ 'हिन्दू' कहा जाने लगा और वह मित्र 'मुसलमान'! मगर गीता की पढ़ाई मैंने बराबर जारी रक्ष्वी और तीन बार पूरी पढ़ गया। में समम्तता हूँ कि हमारे लड़ाई-भगड़ों का असली कारण हमारा इस वात को न समम्तना ही है कि जितने भी धर्म हैं उन सबमें अपने अनुयायियों को अनुप्राणित करने की शक्ति विद्यमान है। कुरान में बार-वार यह बात कही गई है कि ख़दाने सब देशों और वहाँ के बाशिन्दों के लिए मसीह और पैग्रम्बर भेजे हैं और वही उनके अपने-अपने ईश्वर हैं। हम सब अहले-किताब हैं, और हिन्दू भी उससे कुळ कम अहले-किताब नहीं हैं जितने कि यहूदी व ईसाई हैं।"

"छेकिन कट्टर मुसलमान तो ऐसा नहीं मानते ?"

"में यह जानता हूँ। लेकिन इसकी वजह यही है कि उन्हें क़ुरान-शरीफ़ में हिन्दुओं और उनके धर्मग्रन्थों का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि उसमें दी गई सूची तो केवल निदर्शक है, विस्तृत नहीं। क़ुरानशरीफ़ में तो यह सिद्धान्त-मात्र दिया हुआ है कि वे सब 'अहले किताब' की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने धर्म-प्रन्थों की रचना की है, और मुक्ते इस बारे में कोई शंका नहीं कि जिन्होंने अपने धर्माचरण के बारे में प्रन्थों की रचना की उन सबका इसमें समावेश हो जाता है। यही नहीं, मैं तो इससे भी आगे बढ़कर यह भी कहूँगा कि मूल सिद्धान्त सब धर्मों में वही हैं, अलबत्ता तफ़सील की बातें एक-दृसरे से भिन्न हैं, क्योंकि जिस भूमि में जिस धर्म का उद्भव हुआ वहाँ के वातावरण का उसपर असर पड़ा है।

"एक सीधा-सादा दृष्टान्त छें। इस्लाम और हिन्दु-धर्म दोनों ही सफ़ाई पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जहाँतक सफ़ाई का सवाल है उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है, न होही सकता है। पर उसके आचरण में भिन्नता है। इस्लाम में सूखी दतौन का इस्तैमाल बताया गया है, जब कि हिन्दु-धर्म में ताज़ी हरी दुतीन करने का आदेश है। हिन्दु-धर्म रोज़ या कई बार नहाने पर ज़ोर देता है, जब कि इस्लाम हफ़्ते में कम-से-कम एक बार नहाने को कहता है। ये उदाहरण क्या साबित करते हैं ? इनसे यही ज़ाहिर होता है कि हिन्दू-धर्म गंगा से सींची हुई भूमि में उत्पन्न हुआ जहाँ पानी की कोई कमी नथी, और इस्लाम ऐसी मरु भूमि में पैदा हुआ जहाँ कभी-कभी कई दिनों तक एक वृत्द पानी भी नहीं मिलता। अतः इसका यह अर्थ नहीं कि मुसलमान रोज़ नहाये या ताज़ी दतौन करे तो वह इस्लाम के विरुद्ध आचरण होगा। भिन्न-भिन्न धर्मवालों के आचरण में जो अन्तर है उसका इससे अधिक कोई अर्थ नहीं कि हरेक धर्म अपनी-अपनी विशेष भूमि में पेंदा हुआ है। इसिटए मैं किसी के धर्म-विश्वास में विक्षेप डालने के पक्ष में नहीं हूं। सारे संसार में एक ही धर्म हो, ऐसे समय की मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरे ख़याल में तो हरेक जाति को अपने ही धर्म-विश्वास से प्रेरणा लेनी होगी और एक जाति का दूसरी के धर्म-विश्वास में रुकावट डालने का प्रयत्न बिलकुल व्यर्थ है।"

लेकिन, उक्त बातों पर से यह न समम्मना चाहिए कि ये भाई विभिन्न जातियों को विलक्कल अलग-अलग रखने के पक्ष में हैं। ऐसा समम्मना तो बड़ी भारी भूल होगी।

"हिन्दू पानी, मुसलमानी पानी, हिन्दू चाय और मुसलमानी चाय की आवाज़ें मुभे हैरान कर देती हैं," हर जगह इस बात को दोहराते हुए वे नहीं थकते और कहते हैं, "भला, हिन्दू-मुसलमान को एक-दूसरे के बर्तन से साफ़ पानी पीने में कोई एतराज़ क्यों होना चाहिए ?"

लेकिन ख़ानसाहब अब्दुलग्रफ़ारख़ाँ इस बात पर और किसीसे कम ज़ोर नहीं देते कि जैसे और बातों में वैसे ही इस विषय में भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ख़ानसाहब अन्य लोगों के भावों का कितना ख़याल रखते हैं, यह बताने के लिए मैं यहाँ १९२२ की एक घटना का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। उन दिनों वह डेराग्राज़ीख़ाँ की जेल में थे। वहाँ सिर्फ़ इस ख़याल से उन्होंने छै महीने से अधिक समय तक गोश्त नहीं खाया कि इससे गोश्त न खानेवाले क़ैदियों का जी दुखेगा। इससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया और डाक्टर ने ज़ोर देकर कहा कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बनाये रखना है और अपने दांत खो नहीं देने हैं, तो गोश्त भी खाइए। आख़िर बडी अनिच्छापूर्वक वह गोश्त खाने को तैयार हुए, लेकिन तब गोश्त पकने का सवाल उठा। सुपरिन्टेन्डन्ट ने कहा कि आम रसोई में ही पकाया जाय, पर ख़ानसाहब ने कहा- 'आम रसोई में गोश्त पकवाकर अपने निरामिषभोजी भाइयों के दिलों को मैं चोट नहीं पहुँचाना चाहता, इससे तो यही अच्छा है कि मैं गोश्त न खाऊँ।'

तब सुपरिण्टेन्डन्ट को एक पृथक् रसोई में गोश्त पकाने की इजाज़त देनी पड़ी । अपने मित्रों के भावों का ख़याल रखने ही के कारण १६३१ में जब श्री देवदास गाँधी उनके मेहमान थे तो उस तमाम समय उन्होंने अपने घर में गोश्त पकाने की बिलक्षल मनाही करदी थी। लेकिन साथ ही उनका यह भी ख़याल है, ओर वह ठीक ही है, कि इसी प्रकार हिन्दुओं को भी मुसलमानों के रीति-रिवाजों का ख़याल रखना चाहिए। पर कितने दुःख की बात है कि १६२२ में डाक्टरी सलाह पर जब उन्हें गोश्त खाना शुरू करना पड़ा तो कुल सिक्ख और हिन्दू मित्र उसे बद्शित न कर सके थे! यह असहिष्णुना ही सच पूलों तो हमारी रकावट है। उन्होंने न जाने कितनी बार यह बात मुक्तसे कही है कि "जबतक एक-दूसरे की भावनाओं के प्रति हमारी सहानुभूति न हो तबतक हम हिन्दू-मुस्लिम एकता हिंग्ज़ नहीं कर सकते।"

परन्तु मौजूदा स्थिति कैसी ही क्यों न हो, हमारे चारों ओर कितना ही अन्धेरा क्यों न हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में इन भाइयों का विश्वास अटल है। उन्हें इस बात में कभी भी सन्देह नहीं हुआ कि हिन्दू-मुस्लिम एकता होकर रहेगी और इसके लिए दोनों जातियों के नेताओं को अपना सब-कुळ कुरबान करना पड़ेगा।

"जब हम ....गये," छोटे भाई ने कहा, "तो मस्जिद के मौळवी-साहब ने हिन्दू-मुसिलिम एकता का प्रचार करने के कारण मुक्ते ख़ब आड़े हाथों लिया। 'क्या व्यर्थ प्रयन्न!' उन्होंने कहा, 'वे सब वुतपरस्त (मूर्त्तिपूजक) हैं, उनके साथ हम कोई रसूख़ कैसे रख सकते हैं ? मालूम पड़ता है, तुम तो इस्लाम की शिक्षा के ही विरुद्ध जा रहे हो।' मेंने कहा, 'अगर वे बुतपरस्त हैं, तो हम भी क्या बुतपरस्त नहीं हैं? मक्कबरों की पूजा और क्या है? भला वे ईश्वर के कम भक्त कैसे हो सकते हैं, जबिक में जानता हूँ कि एक ही परमात्मा में उनका विश्वास है ? और हिन्दू-मुस्लिम एकता से आपको इतनी निराशा क्यों ? सचा प्रयत्न कोई व्यर्थ नहीं जाता। इन खेतों को ही देखिए। इनमें बोये हुए नाज को कुछ समय तक ज़मीन के अन्दर रहना पड़ता है, तब इसमें अंकुर निकलते हैं और ठीक समय पर वैसा ही सैकड़ों गुना नाज पदा हो जाता है। यही बात उस हरेक जतन की है, जो किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है।"

एक अन्य स्थान पर यही बात एक मुसलमान सम्पादक ने भी उनसे जाकर कही, यद्यपि उसका ढंग कुछ भिन्न था। उसने कहा—
"भला बाल में हल चलाने से क्या लाभ ? इन हिन्दुओं पर तो हर्गिज़ भरोसा नहीं किया जा सकता। शिवाजी को क्या तुम नहीं जानते?"
पर बड़े भाई को उसे आड़े हाथों लेते कोई कठिनाई नहीं हुई। "तो आप सममते हैं कि आप शिवाजी को जानते हैं ? अगर कोई हिन्दृ औरंगज़ेब पर हर तरह का दोपारोपण करते हुए कहे कि इसलिए मुसलमानों पर हिन्दू विश्वास नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे ? मेरे दोस्त! शिवाजी और औरंगज़ेब दोनों ही मर चुके, अब हमें भी उनकी फ़िक्र करना छोड़ देना चाहिए। अब तो आप यह कहिए कि महात्मा गांधी के बारे में आपका क्या खयाल है ? जबतक आप यह सममते हैं कि उनपर विश्वास किया जा सकता है, तबतक सब ठीक है। इसी प्रकार जबतक हम दोनों विश्वस्त हैं, हम हिन्दुओं से

अपनेपर भरोसा करने को कह सकते हैं। यह ख़याल रिक्ष कि किसी जाति के बारे में उसके सबसे बुरे आदिमयों को देखकर नहीं बिल्क उनपर से निर्णय करना चाहिए कि जिन्हें आप उसमें सर्वोत्तम समभते हों।"

"महात्माजी। हमने तो आपके हरिजन-आन्दोलन के वारे में भी छोगों को सन्देह प्रकट करते हुए देखा है।" एक बार छोटे भाई ने कहा, "यहाँतक कि यरवडा-पॅक्ट और आपके २१ दिनों के उपवास के बारे में भी ग़लतफ़हमी है और हमसे कहा गया है कि आप साम्प्रदायिक वन गये हैं। परन्तु ऐसी किसी आलोचना को हमने कभी आश्रय नहीं दिया। क्योंकि आपका आन्दोलन तो शुद्ध मानवता के भावों से प्रेरित है और किसी धर्म के अनुयायियों के लिए यह आव-श्यक है कि अपने सहधर्मी अन्य भाइयों को वे अस्प्रश्य न मानें। महात्माजी । आपको याद होगा कि इस बारे में हमने आपको एक तार भेजा था। मगर आपका भेजा हुआ जवाब हमें काफ़ी देर बाद दिया गया था ।" और दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े । उन्होंने न केवल उपवास की ही तारीफ़ की, बल्कि गोश्त छोड़ देने का वीर-व्रत भी उन्होंने हे लिया, और तबसे उन्होंने जेल में मांस को छुआ तक नहीं। यही नहीं, बिल्क जेल से बाहर भी उन्होंने अपनी इस आदत को बनाये रक्खा है, सिवा उन मौक्नों के कि जब वे ऐसी जगह पहुँच जाते हैं कि वहाँ गोश्त बना हो और बिना किसी पूर्व-सूचना के अचानक उन्हें खाना खाना पड़े। छोटे भाई ने तो और भी एक क़दम बढाया है। गाँधीजी के पिछले उपवास के समय तो उन्होंने उपवास रक्खा ही, परन्तु इसके साथ स्वेच्छा से आत्मत्याग के व्रत में एक चीज़ की संख्या और बढ़ाली। जिस चाय के वह बड़े शौक़ीन थे, उसका पीना उन्होंने छोड़ दिया। "अपने चाय के वक्त जब भी मुफे चाय न मिलती, मेरे सिर में दर्द होने लगता, और जब भी में चाय पीता तो खूब पीता था, परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि जब में उपवास करता हूँ तब मुफे उसका बिलकुल ख़याल नहीं आता। अतः उसे छोड़ने में मुफे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई।"—उन्होंने एक दिन मुफ्ते कहा। परन्तु बड़े भाई को अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य की चिन्ता है, और वह अक्सर उनके आत्मत्याग के विरुद्ध आवाज़ उठाया करते हैं। और यह बिलकुल स्वामाविक है, क्योंकि जहाँ १६१६ में उनका वज़न २२० पौण्ड था वहाँ अब लगभग १७० पौण्ड ही है। सच पूछो तो यह जेल का टैक्स ही है, जो उन्हें देना पड़ा है।

परन्तु में अब अपने विषय के वाहर जा रहा हूँ। में जो कह रहा था वह यही कि उनके लिए इस्लाम कोई संकीर्ण धर्म नहीं है और सच्चे दिल से उनका ऐसा विश्वास है कि जो सच्चा मुसलमान है उसे हिन्दू-मुस्लिम एकता और भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) का काम करना ही चाहिए। "मुभे आश्चर्य है," १६३१ में एक वृहद् सभा में उन्होंने कहाथा, "कि कांग्रेस का नाम ही मेरे कुछ मुसलमान भाइयों को भयभीत कर देता है। उनका ख़याल है कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था है और इसलिए उन्हें उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। परन्तु यह बात ऐसी गलत है जैसी इससे पहले कभी ऐसी किसी संस्था

के बारे में नहीं कही गई जो मूलतः बिलकुल राष्ट्रीय है। अपने भाइयों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे कांग्रेस के विधान और नियमोपनियम तथा उद्देश-आदशों का जरा अध्ययन करें। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस लोगों को गुलामी और लूट से मुक्त करना चाहती है। या, दूसरे शब्दों में, कांग्रेस भारत के लाखों नंगे-भूखों को खाना-कपड़ा पहुँचाना चाहती है। में चाहता हूँ कि आप इस्लाम का इतिहास पढ़ें और इस बात को सोचें कि हमारे पैग्रम्बरसाहब का ध्येय क्या था। वह यही तो चाहते थे कि पीड़िनों को अत्याचार से मुक्त किया जाय, भूखों को खाना मिले और नंगों को तन ढाँकने के लिए कपड़े प्राप्त हों। अतः कांग्रेस का काम पैग्रम्बरसाहब का ही काम है, इस्लाम के खिलाफ़ इसमें कोई बात नहीं है।

"जब कि इस बात को मैं सूरज की रोशनी की तरह साफ़ देख रहा हू, तब मेरी समभ्त में नहीं आता कि मुसलमान कांग्रेस से अलग कैसे रह सकते हैं।

"फिर हम अहिंसा के ध्येय पर आते हैं। मुफ्त-सरीखा कोई पठान या मुसलमान उसे मंजूर करे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है। १४०० बरस पहले जब पैग्रम्बर साहब मक्का में रहे तो उन्होंने बराबर इसपर अमल किया था, और उसके बाद भी वे सब लोग इसपर अमल करते रहे हैं जिन्होंने किसी अत्याचारी के जुए को हटाना चाहा है। लेकिन हमने इसको इतना भुला दिया है कि जब महात्माजी ने इसे हमारे सामने उपस्थित किया तो हमने सममा, वह ऐसा कोई ध्येय और हथियार

बता रहे हैं जो अद्भुत और अनोखा है। इस बात का श्रेय महात्माजी को ही है कि हममें से सबसे पहले उन्होंने ही इस भूले हुए सिद्धान्त को पुनर्जीवित करके राष्ट्र के कष्ट-हरण के साधन के तौर पर उसे उपस्थित किया है।

"हिन्दू-मुसलमानों से मैं यह कहूँगा कि आज़ादी की यह लड़ाई दोनों ही की मुक्ति के लिए है। हिन्दू लोग इसमें शरीक होकर किसी-पर अहसान नहीं कर रहे हैं और इसमें हिन्दुओं के साथ मिलकर मुसलमान भी किसीपर कोई अहसान नहीं करेंगे। परन्तु यहां तो बहुत-से ऐसे प्रभाव काम कर रहे हैं जो हमें विभक्त करने के लिए काफ़ी हैं। हिन्दू-राज्य, मालदार हिन्दुओं के, शिक्षित हिन्दुओं के और राष्ट्रवादी हिन्दुओं के राज्य की बात हम कभी से सुनते आ रहे हैं। पर जो लोग हिन्दू-राज्य के खिलाफ़ मुक्ते आगाह करने आते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि एक बिलकुल अजनबी की गुलामी से एक पड़ोसी के गुलाम रहना शायद अच्छा ही होगा।"

#### Y

# खुदाई ख़िदमतगार

समाज-सुधार के शान्त कार्य में लग गये, हालांकि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न अधिवेशनों में वह उपस्थित होते रहे। वह इतने सरल-स्वभाव और विनम्न हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं जो उनकी ओर लोगों का बहुत ध्यान न गया हो—और, प्रसिद्धि की चकाचौंध से तो वह निश्चय ही बचे रहे। परन्तु, जैसा कि हमे माल्स है, अपने प्रान्त में तो वह इससे बिलकुल मुक्त नहीं रह सके। १६२१ में किस प्रकार उन्होंने उतमानज़ई में राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की, यह हम देख ही चुके हैं। यही वह स्कूल है जहाँ से अनेक कार्यकर्ता तैयार होकर निकले और जिसका १६३२ में वही हाल हुआ जो अहमदाबाद में गुजरात-विद्यापीठ का हुआ। कुछ साल बाद खुदाई

खिदमतगारों के नाम से जो विस्तृत संगठन हो गया, उसका मूळ इन कार्यकर्ताओं को ही कहा जा सकता है। चूंकि ख़ानसाहब मूळतः ईश्वरोपासक हैं, इसलिए अपने स्वयंसेवक-दल का खुदाई खिद्मतगार के अलावा और कोई नाम उनकी कल्पना में न आया, न इससे उपयुक्त कोई नाम चुना ही जा सकता था। प्रारम्भ में यही सोचा गया था कि ये स्वयंसेवक-कार्यकर्ता पठानों को स्वेच्छाचार और लूट-खसीट से विरत करने, शिक्षित करने, विवाहादि संस्कारों की फ़िज़्लख़र्ची कम कराने आदि के रूप में केवल समाज-सुधार का ही काम करेंगे; कार्यकर्ताओं के इस छोटे से दल को कांग्रेस का सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित करनेवाला पूरा राजनीतिक संगठन बनाने का निश्चय तो ख़ानसाहब ने १६२६ में जाकर किया। इन कार्यकर्ताओं को 'लालकुर्तीद्ल' नाम जान-वृक्तकर उन्हें बदनाम करने के लिए ही दिया गया है। यह भी संम्भव है कि शायद देशी भाषा से अनिभज्ञ क्कुळ अफ़सरों को देशी भाषा का सुन्दर 'खुदाई ख़िदमतगार' नाम लेने में मुश्किल माल्म पड़ा हो और जाति को संगठित करने के हरेक काम को ख़तरनाक समभकर उससे भड़कनेवाले उन अफ़सरों को इन खुदाई ख़िदमतगारों में भी कुछ 'ख़तरा' दिखाई पड़ा हो ! पर खानवन्धुओं का कहना है कि खुदाई-खिदमतगारों की वर्दी शुरू में शुद्ध सफ़ेद खादी की ही रक्खी गई थी; बाद में जब यह अनुभव हुआ कि सफ़ेद खादी बहुत जल्दी मैली हो जाती है तब वर्दी इंटिया ( ईंट के से ) रंग की कर दी गई, जिसे छाछ तो शायद ही कहा जा सकता है। यह ध्यान रखने की बात है कि ईंट के

रंग और सोवियट रूस के छाछ रंग में बहुत फ़र्क़ है, एक-दूसरे का कोई मेछ नहीं मिछता।

रहा कांग्रेस का कार्यक्रम—सो खुदाई खिदमतगार कांग्रेस के सिर्फ़ विदेशी कपड़े तथा शराब आदि की दृकानों को पिकेटिंग का जो काम कर रहे थे वह बाक़ायदा जारी था ओर कतारवंद कूच आदि करने की उन्हें शिक्षा दी जाती थी; मगर हथियारों का बिलकुल निषंध था, यहाँतक कि लाठी भी वे नहीं रख सकते थे। अनुशासन इतना कठोर था, कि ज़रा-से आज्ञाभंग पर ही दल से अलग होना पड़ता था। सदस्यों को भर्ती होते समय यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, कि—

- (१) ईश्वर, जाति और मातृभूमि के प्रति में वफ्नादार रहूँगा।
- (२) सदा-सर्वदा अहिंसक रहूँगा।
- (३) किसी सेवा के बदले पुरस्कार की कोई आशा नहीं रक्खंगा।
- (४) भय को दूर कर, निर्भय होकर, किसं भी बलिदान के लिए तैयार रहुँगा।
  - (४) शुद्ध जीवन विताऊँगा।

अप्रैल १६ ३० में ५०० से अधिक खुदाई खिदमतगार नहीं थे, पर ख़ानसाहव की गिरफ़्तारी से आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। फिर कई बार गोलीबार और लाठी-काण्ड हुए, जिन्होंने आन्दोलन को दबाने के बजाय और भी लोकप्रिय बना दिया। इन गोलीबार तथा लाठी-काण्डों की तफ़सील में मैं नहीं जाऊँगा। मेरे पास इस सम्बन्ध के सारे प्रमाण होते और ऐसा करने का सुभे अवकाश होता तो भी, जब कि सत्याग्रह का सारा आन्दोलन स्थिगत है और उसका प्रणेता जहाँतक सम्भव हो उसके फिर से अमल में न आने का प्रयन्न कर रहा है उस हालत में, में उसे सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत न करता। यहाँ पर तो इतना कहना ही काफ़ी है कि इन भाइयों तथा खुदाई खिदमनगारों के विषय में प्रकाशित हुए जिस साहित्य को दबा दिया गया है उसके पक्ष में इन भाइयों के पास बहुत-कुछ सामग्री है। बड़े भाई ने जो कँपा देनेवाली वातें मुम्मे बताई उनमें से अनेक उनकी आंखों-देखी हैं, परन्तु सत्याग्रह-आन्दोलन इस समय स्थिगत होने के कारण इन दोनों भाइयों की रज़ामन्दी से में उन सारी दुःखद घटनाओं पर परदा डाल देना ही ठीक सममता हूँ।

पर एक बात की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन स्वयं-सेवकों पर बाज़ाब्ता हिंसात्मक व्यवहार का दोपारोपण किया गया है। पर १६३० से ३३ तक के सारे समय में 'ठाठकुर्तीवाठों' के खिळाफ़ ऐसा एक भी मुक़द्मा नहीं चळा, जिसमें उनकी ओर से सचमुच कोई हिंसात्मक कार्य होने का पता चळता हो। अप्रैंछ १६३० में पेशावर में जो काण्ड हुआ उसकी सरकारी-ग्रैरसरकारी दोनों प्रकार की जाँच हुई थी, परन्तु सुलेमान-किमटी (सरकारी) और पटेळ-कमिटी (ग्रैरसरकारी) इन दोनों ही किमिटियों की रिपोटों में उस भीषण काण्ड के कुछ खून खोला देनेवाले वर्णन तो मिलते हैं, लेकिन न तो उन रिपोटों में ही और न उनमें दीगई गवाहियों में ही किसी भी सरकारी अफ़सर-द्वारा किसी खुदाई खिदमतगार या 'ठाळकुर्तीवाले' का कोई उल्लेख मिलता है। उनके खिलाफ़ बुरी से बुरी जो बात सरकार ने कही वह सीमाप्रान्त के चीफ़ कमिश्नर की मई १६३० की यह घोषणा थी:-- "काँग्रेस-स्वयंसेवकों को, जो छाल कुर्त्ते पहनते हैं, तुम्हें अपने गाँव में नहीं आने देना चाहिए। वे कहते तो हैं अपने-को खुदाई ख़िद्मतगार, परन्तु हैं दुरहक़ीकत गांधी के ख़िद्मतगार। वे बोलरोविकों की पोशाक पहनते हैं। वे यहाँ भी वैसी ही हालत कर देंगे, जैसी कि बोलशेविक राज्य की हम सुनते हैं।" यह कहना तो कठिन है कि उनकी इस बात का वस्तुतः क्या अर्थ है, कि वे और कुछ नहीं बोलरोविक ही हैं, पर २३ अप्रैल की उस दुर्घटना के बाद जो अनेक सरकारी विज्ञप्तियाँ निकली उनमें इनमें से किसी एक के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं मिलती। फ़ादर एलविन १९३२ के अपने संक्षिप्त प्रवास में कुछ अफ़सरों से मिले थे, उस समय वे खुदाइ ख़िद्मतगारों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी शिकायत कर सके वह यही थी कि (१) ज़िलों के कुछ पुलिस अफ़सरों को बुरा-भला कहा गया और उनका अपमान हुआ, (२) उनकी मोटरों पर पत्थर और कीचड फैंकी गई, और (३) ईट-पत्थरों के फिंकने से कोहाट में गोलियाँ चलाने का प्रोत्साह्न मिला। जिस आन्दोलन की सारी शक्ति उसकी अहिं-सात्मकता में ही है उसमें इन दोषों को भी छोटा नहीं माना जा सकता, यदि सचमुच ऐसा किया गया हो। परन्तु यह हर्गिज़ नहीं भूछना चाहिए कि सब ज़िम्मेदार नेताओं को गिरफ़्तार करके सरकार ने ऐसे अपराधों से बचाव के एक साधन को हटा दिया था, और जब हम पठान-जैसी वीर जाति के साथ होनेवाले भयंकर अपमान और बेइज्ज़ती को याद करें तब तो उनके ये दोष उपेक्षणीय ही रह जाते हैं।

क्या उन विविध माफ़ियों को कहानी का यहाँ ज़िक्र करने की ज़रूरत है, जो अपनी रिहाई के लिए 'लालकुर्ती' क़ैदियों द्वारा मांगी गई बताते हैं ? इसकी चर्चा में उतरें तो मुक्ते दूसरे पक्ष की कुछ विस्तृत बातों पर जाना होगा, परन्तु वह इस पुस्तक के उद्देश से बाहर की बात है। यहाँ तो इतना ही कहना काफ़ी होगा कि जब हम यह जान लें कि दो आदिमयों ने, जिनकी चर्चा मैं प्रथम अध्याय में कर चुका हूँ, ज़मानत जमा करने की वेइज़्ज़ती से बचने के छिए-जो माफ़ी माँगने की बेइज्ज़ती से निश्चय ही कम है-अपने प्राणों की ही आहृति देदी तो हमें यह सब कहानी असंगत और अविश्वसनीय प्रतीत होगी । इन बहादुर पठानों ने जेलों के अन्दर तथा बाहर जो कष्ट उठाये हैं, चल-अचल सम्पत्ति की जो हानियां सही हैं, और भारी-से-भारी उत्तेजनाओं के सामने भी जो आश्चर्यजनक सहि-ष्णुता रक्खी है, जब किसी दिन इन सबका पूरा और सचा वृत्तान्त सामने आयगा तो वह एक ऐसा रहस्योद्घाटन होगा जिसके छिए कोई भी राष्ट्र गर्वानुभव कर सकता है।

## दोषारोपण और सचाई

व ख़ानबन्धुओं का अपराध क्या है ? बड़े भाई डा० ख़ान-साहब के बारे में तो तमाम सरकारी वक्तव्य ख़ामोश हैं, जिससे माळूम पड़ता है कि उनका अपराध यही है कि वह एक ऐसे आदमी के भाई हैं जो सरकार की नज़रों में बहुत चढ़ चुका है। रह गये छोटे भाई, सो उनपर छगाये गये कुछ आरोप इस प्रकार हैं:—

- (१) "गांधीजी के गोलमेज़ परिषद् में चले जाने पर कांग्रेस-कार्य-समिति के आग्रह पर उन्होंने कांग्रेस-आन्दोलन के लिए ज़िलों में विस्तृत भ्रमण किया।"
- (२) पाथन्दी के हुक्मों को तोड़कर उन्होंने गांवों का दौरा किया और मसजिदों में धार्मिक प्रवचनों की आड़ में राजनीतिक भाषण किये।

- (३) मालगुज़ारी और पानी का टैक्स अदा न करने का प्रचार किया और लोगों को सरकारी नहर का पानी लेने से इनकार करने के लिए उकसाया।
- (४) लालकुर्त्ती दल "एक क्रांतिकारी संगठन है, जिसका उद्देश बलप्रयोग-द्वारा अंग्रेज़ों को हिन्दुस्तान से निकाल देना है," और ख़ानसाहब इन लालकुर्तीवालों को सहायता से क़बीलों के इलाक़ों में प्रचार-कार्य कर रहे थे।
- ( १ ) पेशावर में होनेवाले कांग्रेसी प्रचार का मोहमन्द प्रदेश पर असर पड़ा है।
- ( ६ ) प्रान्तिक कांग्रेस किमटी ने १ दिसम्बर १९३१ की प्रधानमंत्री की घोषणा को नामंजूर करके भारतीय स्वाधीनता की माँग को दुहराया और ख़ानबन्धुओं ने दरबार में उपस्थित होने के चीफ़किमिश्रर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
- (७) अहिंसा के पालन पर ज़ोर तो दिया गया, पर सर्व-साधारण को किसी महान् अवसर की प्रतीक्षा के लिए प्रेरित किया गया और उसकी आशा में संयुक्त होने तथा आन्दोलन को लड़ाई कहकर फिरसे उसकी शुरुआत करने को तैयार रहने के लिए उत्तेजित किया गया।
  - (८) 'द्र्स' को खानसाह्व ने सदा अस्थायी कहा।
- ( ६ ) मेरठ की एक कानफ्रेन्स में उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में इसीलिए शामिल हुआ हूँ कि कांग्रेस का और मेरा एक ही उद्देश है, और वह है "अंग्रेज़ों को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल देना"।

( १० ) खुदाई खिदमतगारों ने मुक़दमों का पंचायती तौर पर आपस में फ़ैसला करके, सज़ा देकर या गवाहियाँ रुकवाकर, क़ानून में हस्तक्षेप किया है।

इन आरोपों में से पहले, छठे, आठवें और नवें को तो ख़ान-साहब तुरन्त स्वीकार कर छेंगे। पर कोई मनुष्य संजीदगी से यह नहीं कह सकता कि ये अपराध विशेषतया खानसाहब ही से संबंध रखते हैं। इन अपराधों के कई नेता आज मुक्त हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई पाबन्दी या रुकावट के हक्म नहीं हैं। कुछ मामलों में उन्होंने माल-गुज़ारी आदि न देने के लिए कहा यह सच है, पर यह उन्होंने इस-लिए नहीं किया कि वहाँ कर-बन्दी का कोई आन्दोलन था-क्योंकि स्वयं उन्होंने ही अपनी ज़मीन की मालगुज़ारी दी है—बल्कि इस-लिए कि उन मामलों में कर देनेवाले कर देने में असमर्थ थे। दूसरे, चौथे और पाँचवें आक्षेप बिलक्कल निराधार हैं और सरकार चाहे तो **उनके** छिए ख़ानसाहब पर साधारण क़ानून के मातहत मुक़दमा चला सकती थी। उन्होंने कभी भी बलप्रयोग का प्रचार किया या उसका सहारा लिया, इसका वह ज़ोरों से खण्डन करते हैं; और कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो आन्दोलन आसानी से हिंसात्मक रूप पकड लेता, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अन्तिम आरोप लालकुर्ती-वालों के लिए बदनामी के बजाय तारीफ़ की ही बात है। उससे तो यही मालूम पडता है कि यह आन्दोलन कितना सुसंगठित था और लालकुर्तीवालों ने अदालतों के असहयोग का सिद्धान्त कितनी अच्छी तरह कार्यान्वित किया। उस सिद्धान्त को मानते तो उनके साथ अन्य

प्रान्त भी इसी प्रकार थे मगर भलीभाँति कार्यान्वित कभी नहीं कर पाये।

नवां आरोप ज़रा विस्तार से विचार करने के क़ाबिछ है, क्योंकि १६३१ में गांधीजी के कहने पर जब ख़ान अब्दुलग्रफ़्फ़ार- ख़ां होमसेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने उसे उनके ख़िलाफ़ पेश किया था। यहां उनके भाषणों के कुछ सबसे ख़राब उद्धरण दिये जाते हैं, जो उन भाषणों के सरकारी अनुवादों से लिये गये हैं:—

"अगर मरा नहीं तो मैं अंग्रेज़ों को अपने मुल्क पर हुकूमत करने से रोकूँगा और ख़ुदा की मदद से उसमें कामयाब होऊँगा।

"छोग मेरी इसिलए शिकायत करते हैं कि मैं अपने राष्ट्र को बेचकर कांग्रेस में शरीक हो गया। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस संगठित रूप से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम कर रही है और ब्रिटिश राष्ट्र कांग्रेस का व पठानों का दुश्मन है। इसीलिए में उसमें शरीक हुआ हूँ और अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के संयुक्त उद्देश से ही हम दोनों आपस में मिल गये हैं। फ़िरंगी की चालों से हमें धोखे में नहीं आना चाहिए।

"हमारे ( लालकुर्त्तीवालों के और कांग्रेस के ) दो उद्देश हैं; एक तो अपने देश को आज़ाद करना, और दूसरा नंगे-भूखों को कपड़ा-खाना पहुँचाना।

"जबतक आज़ादी हासिल न हो जाय, चैन न लो। चाहे तोप, बम आदि से तुम्हारा सफ़ाया ही क्यों न हो जाय, इसकी पर्वा मतः करो। अगर तुम बहादुर हो तो मैदानेजंग में आकर अंग्रेज़ों से उड़ो, जो हमारी सारो मुसीवतों की जड़ हैं। कांग्रेस अंग्रेज़ों की विरोधी संस्था है; अंग्रेज़ कांग्रेस और पठान दोनों ही के एक-साँ दुश्मन हैं। इसी वजह से मैं कांग्रेस में शरीक हुआ हूँ।"

इन उद्धरणों की ज़रा उनसे तुलना की जिए, जो एक पिछले अध्याय में में उनके बारहोली के भाषणों से दे चुका हूँ। ये उद्धरण, जो यहाँ दिये गये हैं, मेरठ व सीमाप्रान्त में दिये हुए उनके भाषणों के हैं। क्या दोनों भाषणों में हमें उसी वीर, सत्यवादी की सच्ची आत्मा बोलती हुई नहीं सुनाई पड़ती? और फिर क्या यह बात नहीं है कि इन उद्धरणों में वह आग उगलने के बजाय भहें और विकृत अनुवादकों के अधिक शिकार हुए हैं? निस्सन्देह वह 'लड़ाई' की भाषा में वात करते हैं, परन्तु उन दिनों ऐसा किसने नहीं किया. और अब भी कौन ऐसा नहीं करता? उनका मतलब बल-प्रयोग-द्वारा अंग्रेज़ों को निकालना नहीं है। बलिक उनके कथन में स्वयं 'तोप बमों' से उड़ा दिये जाने की बात है, जैसा कि अनुवादक ने भी कहा है।

दरअसल बात यह है कि दो सची आत्माओं के महान् परिश्रम से जो 'ट्रू स' स्थापित हुई वह सरकारो अफ़सरों और ख़ासकर सीमा-गांत के अफ़सरों की आँख की किरिकरी थी, क्योंकि उन्होंने पठानों पर अपनी शहंशाही जमा रक्खी थी और इससे उन्हें ऐसा लगा कि हमारी 'शहंशाही' तेज़ी से मिटी जा रही है। उनके सामने तब और अब जो कठिनाई रही है वह यह नहीं कि लालकुत्तींवालों ने हिंसा का या ख़ानसाहब ने बल-प्रयोग के सिद्धान्त का प्रचार किया, बल्कि यह कि सरकारी अफ़सरों की भद्दी-से-भद्दी हिंसा भी उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित नहीं कर सकी और वे इतनी बुरी तरह 'गांधी के ख़िदमतगार' (जैसा कि एक सरकारी परचे में स्पष्ट कहा गया है) बन गये तथा इतनी बफ़ादारी के साथ उन्होंने 'सरहदी गांधी' का कहना माना है।

### अंग्रेज़ों के जानने की बातें

हो गये हैं। पर मानो उन निराधार आक्षेपों के लिए तीन साल की क़ैद ही काफ़ी नहीं थी, इसलिए खानसाहब के सब से बड़े निंदक सर माइकल ओड्वायर ने 'मानिंग पोस्ट' में लिखे हुए एक लेख में उनपर कुल और आरोप लगाये हैं और विद्रोहियों को मर्यादित स्वतंत्रता देने के लिए सरकार की निन्दा की है। इस भूतपूर्व तानाशाह ने, जो अपने प्रारम्भिक वर्षों में सीमाप्रान्त में रहा और इस बात का दावा करता है कि सरकार की अपेक्षा वह अधिक अच्ली तरह उस प्रान्त और वहाँ के नेता को जानता है, इस संबंध में और प्रकाश डाला है। आतंकवाद तथा कम्युनिज़्म से इन भाइयों का सम्बन्ध जोडकर छोटे भाई के बारे में वह लिखता हैं, कि "दुःसाहसी अफ़ग्रान-क्रांतिकारी अब्दुलग्रफ़्फ़्रखां, यद्यपि वह 'सरहदी गांधी' के नाम से मशहूर है, खुलमखुला गांधी के अहिंसा के ढकोसले की हंसी उड़ाता है और इस बात को नहीं छिपाता कि वह अंग्रेज़ों को खदेड़कर सीमाप्रान्त में सोवियट ढंग का कम्यूनिस्ट प्रजातंत्र संगठित करना चाहता है।" निस्सन्देह यह सरकारी आरोपों का परिवर्द्धित संस्करण है और सर माइकल के इस जान-वूम कर फैलाये हुए ज़हर के आगे सरकारी आरोप निर्जीव पड़ जाते हैं। परन्तु इस द्वेपपूर्ण दोपारोपण की इमारत खड़ी किस नींव पर है ? "अब्दुलग्रफ़्ज़र", वह कहते हैं, "बाग्रो सरहदी कवीलों के निकट-सम्पर्क में है और हमारे सबसे ज़बरदस्त दुश्मन तुरंगज़ई के हाजी का, जिसने कि हालके वर्षों में इतनी बार मोहमन्द अफ़रीदियों और दूसरे क्रबीलों को पेशावर पर आक्रमण करने के लिए भड़काया है, दामाद है।"

अव ज़रा सचाई पर आइए। सबसे पहले तो मैं निःसंकोच यह कहूँगा कि ख़ानसाहब और तुरंगज़ई के हाजी में उतना ही सम्बन्ध है जितना उनमें और उनके निन्दक सर माइकल ओड्वायर में। ख़ानसाहब के श्वशुर तो रज्जर के सुलतान मुहम्मदख़ौं थे, जो अपनी मृत्युपर्यंत जे०पी० (जिस्टिस आफ दी पीस) रहे और जिनकी सेवाओं के बारे में कदाचित् ख़ानसाहब की अपेक्षा सरकारी अफ़-सर अधिक अच्ली तरह बता सकते हैं। फिर सर माइकल ने तुरंग- ज़ई के हाजी को ख़ानसाहब का श्वशुर कैसे बतलाया ? यह मैं बताने की कोशिश करूँगा। हाजी तुरंगज़ई का रहनेवाला है, और तुरंगज़ई

गाँव ख़ानसाहब के गाँव उतमानज़ई से बहुत क़रीब है। १६११ में वह लोगों की नज़र में आया, जब कि समाज-सेवा की शिक्षा के लिए उसने अपने स्कूछ खोले। यह देखकर खानसाहव तुरन्त हाजी के,जो कि प्रान्त में राष्ट्रीय शिक्षा का पथ-प्रदर्शक माना जा सकता है, साथ हो गये। जिस समय को यह बात है, शायद उसी समय सर माइकल सीमाप्रान्त में एक कनिष्ट कर्मचारी थे और बाद में जब हाजी का आतंक छा गया तो सर माइकल ने अपने उस पुराने ज्ञान का उपयोग करना चाहा और चुटकीली बात के लिए सत्य को क़ुरवान करने में संकोच न करते हुए उन्होंने हाजी को ख़ानसाहब का श्रग्लर बना दिया। हाजी के भाग्य पर विचार करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, पर यह जान लेना आवश्यक है कि १९१५ में हाजी के स्कूल तोड़ दिये गये और वह अपने गाँव से भाग गया-यहाँतक कि अभी तक वापस नहीं लौटा। हाँ, १९१९ में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानों की मदद करने के लिए वह मशहूर है, और खान अब्दुलग्रफ़्फ़ारखाँ जब १६२१ में खिलाफ़ती महाजरीन को लेकर अफ़ग़ानिस्तान गये तब जाते-आते वक्त वह उन्हें मिला था; लेकिन इसके बाद उन्होंने न तो कभी उसे देखा और न उसके वारे में कुछ सुना ही।

यह तो हाजी के बारे में हुआ। अव क़बीलेवालों के साथ ख़ानसाहब के सम्बन्ध की बात सुनिए। यहाँ क़बीलों के इलाक़े के बारे में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी होगा। क़बीले जहाँ रहते हैं वह पहाड़ी इलाक़ा है और पांच ब्रिटिश ज़िलों के उस तरफ़ बल्ल्च-हिन्दू-कुश सीमा तक फेला हुआ है। यह 'स्वतंत्र प्रदेश' कहलाता है और

ब्रिटिश ज़िलों से लगभग दूना है, यद्यपि आबादी लगभग उतनी ही है, और भाषा सब पठान, थोड़े-बहुत फेरफार के साथ, वही पश्तो बोलते हैं। परन्तु इन इलाक़ों को 'स्वतंत्र' कहना स्वतंत्रता का ऐसा अर्थ करना है, जो सही नहीं है। क्योंकि ज़िलों का शासक गवर्नर-जनरल के एजेण्ट की हैसियत से इन इलाक़ों पर अपना प्रभुत्व रखता है और क़बीलेबाले उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के सामरिक-शतरंज-पट पर अक्सर अपनेको गुलाम से अच्छी स्थिति में नहीं पाते। वे हैं तो जंगली और अक्खड़, तो भी ऐसे जड नहीं हैं जो अपने आसपास होती हुई जागृति को न देख सकें। कोई पठान लाठियों की मार तथा उससे भी बद्तर व्यवहार बिना कृद्ध हुए हँसते-हँसते सह सकता है, यह बात इन क्वबीलेवालों के लिए किसी जार से कम न थी। यही बात इस ओर उनकी ऐसी दिलचस्पी पैदा करने के लिए काफ़ी थी जो वे इस आन्दोलन के साथ हो गये— और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि एक ही जाति और धर्म के छटेरे भी आपस में मिल-जुलकर अपनी दुहेरी गुलामी— कुबीले के सरदार की और उन अंग्रेजों की जो उनको वस्तुतः अपनी दासता में ही रखते हैं—के जुए को अपने कन्धे पर से उतार फैंकने की इच्छा करने लगे। वर्तमान युग में कोई किसी जन-समृह के अज्ञान का सहारा लेकर अपना मतलब गांठ सकता है, यह सोचना मूर्वता की पराकाष्टा होगी। खानसाहब ने मुमसे कहा कि मलकन्द, बाजौर और स्वात के निकटवर्ती इलाकों के क़बीलेवालों ने अपने बच्चों को आज़ाद स्कूलों में, जिनकी कि १९२१ में उन्होंने

स्थापना की थी, भेजना शुरू कर दिया था और किसी हदतक वे ब्रिटिश इलाकों के अपने भाइयों के सुख-दुःख में ही अपना सुख-दुःख समभाने लगे थे। उनमें से कुछ तो खुदाई खिद्मतगारों में भी शामिल हो गये और गत आन्दोलन में जेल भी गये। परन्तु इन इलाक़ों के उसपार के क़बीलेवाले अभी बिलकुल अछूते हैं। ख़ान अब्दुलगुफ़्फ़ारख़ाँ इस बात को नहीं छिपाते कि वे सब क़बीलेवालों को शान्तिप्रिय बनाकर सारी सरहद को एक सूत्र में गूँथ देना चाहते हैं। परन्तु अभी तो यह स्वप्न ही है। सीमा पार करने की उन्हें कभी इजाज़त नहीं दी गई, यहाँतक कि जब श्री देवदास गाँधी १६३१ में सीमाप्रान्त गये और उन्होंने चकधरा पुछ को देखना चाहा, जहां संसार के कुछ अत्यन्त सुन्दर दृश्य हैं, तो ख़ानसाहब अपने मेहमान के इस छोटे-से शौक को भी पूरा नहीं कर सके। यह पुल उस सड़क के कुछ ही उधर है, जो कि मलकन्द एजेन्सी में होकर जाती है, और श्री देवदास गांधी ने उस स्थान के अफ़सरों को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह और ख़ान अब्दुल्लफ़्रारख़ाँ वहाँ सिर्फ़ प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए ही जाना चाहते हैं। फिर भी पूर्व व्यवस्था के अभाव में वह न देखा जा सका। इस समय तो क़बीलेवालों के बारे में हम जो कुछ सुनते हैं वह यही कि वे अक्सर ब्रिटिश इलाक्नों में आकर लुटमार मचाते हैं। पर सर माइकलओडवायर को जानना चाहिए कि अहिंसा में ख़ानसाहब का इतना ज़बरदस्त विश्वास है और गाँधीजी में उनकी श्रद्धा इतनी सम्पूर्ण है कि एक बार उन्होंने गांधीजी से पूछकर यह निश्चय कर लेना ठीक सममा कि डाकुओं या बदमाशों के आक्रमण के समय ख़ुदाई ख़िदमतगारों को आत्म-रक्षार्थ भी बल-प्रयोग करना चाहिए या नहीं ?

सर माइकल ओड्वायर के इस कथन में कितनी गलतवयानी भरी हुई है कि खानसाहब "खुल्लमखुल्ला गांघी के अहिंसा के ढकोसले की हँसी उड़ाते हैं"—यह १९३१ में दिये हुए खानसाहब के एक वयान से स्पष्ट हो जायगा। जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट में घोपित किया गया है, खानसाहब इस बात से कभी इन्कार नहीं करते कि उनका प्रान्त अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक 'हत्यारा' है। परन्तु इसके साथ ही खानसाहब संसार के सामने यह भी घोषित करते हैं कि उसका हत्यारापन कम करने, और संभव हो तो उसे सारी हिंसा एवं हत्याओं से मुक्त करने के लिए ही उन्होंने अहिंसा को अपना ध्येय बनाया है। इस एक कोने में पड़े हुए प्रान्त में अहिंसा के बग़ैर शान्ति नहीं हो सकती और खानसाहब ने उस समय से इस सुनहरे उपाय को पकड़ा है, जब कि भारत में सत्या-ग्रह आमतौर पर प्रचलित नहीं हुआ था।

सद्भावनावाला कोई भी व्यक्ति खानसाहव के उन शब्दों की सचाई और उत्साह को अस्वीकार नहीं कर सकता, जो इस सम्बन्ध में १६३१ में उन्होंने कहे थे और ११ जून १६३१ के 'यंग इंडिया' में प्रकाशित हुए थे:—

"मेरी अहिंसा मेरे छिए क़रीब-क़रीब धर्म-विश्वास की बात हो गई है। गांधीजी की 'अहिंसा' में मैं पहले से विश्वास रखता था। मगर मेरे अपने प्रान्त में इस प्रयोग को जो अपूर्व सफलता मिली है

उसने मुभे अहिंसा का एक ज़बरदस्त हिमायती बना दिया है। ईश्वर ने चाहा तो मैं अपने प्रान्त को हिंसात्मक बनते हुए कभी न देखँगा। जिन आपस के ख़नी कलहों ने हमारे नेकनाम को धब्बा लगाया है उनपर से हिंसा के कड़वे नतीजों को हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे स्वभाव में हिंसा की बहुतायत है। पर अपने ही हित में हमारे लिए यह अच्छा है कि हम अहिंसा की शिक्षा प्राप्त करें। फिर, क्या पठान प्रेम और तर्क से ही नहीं जीता जा सकता ? अगर आप उसका दिल जीतलें तो वह आपके साथ दोज़ख़ में भी चला जायगा, लेकिन जबरदस्ती तो आप उसे बहिश्त में भी नहीं ले जा सकते। पठानों पर प्रेम का ऐसा ही असर पडता है। मैं पठानों से यह चाहता हूँ कि वे दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वे दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। यह हो सकता है कि मुभे सफलता न मिले और मेरे प्रान्त में हिंसा की लहर छा जाय। यदि ऐसा हुआ तो उसे मैं अपना दुर्भाग्य समभँगा। पर उससे अहिंसा में, जिसकी कि मेरे प्रान्तवासियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा जो अन्तिम विश्वास है उसमें कोई कमी न आयगी।"

अब ख़ानसाहब के कुटुम्ब के बारे में भी कुछ बातें सुनिए, जिनसे अंग्रेज़ों को ख़ानसाहब के कुटुम्बियों के प्रति जो अंग्रेज़-बिरोधी भावों और कामों का भय है वह सब मिट जाना चाहिए। मैं यहां ख़ानसाहब के कुछ ख़ास-ख़ास कुटुम्बियों का ही उल्लेख कह्या। निस्सन्देह यह तो पाठक जानते ही हैं कि डा० ख़ानसाहब की पत्नी एक अंग्रेज़ महिला है। परन्तु यह बात वे न जानते होंगे कि अपने पति की गिरफ़्तारी से पहले जब वह हिन्दुस्तान में थीं तो उनका घर (जिसे अब नाममात्र के दाम पर सरकार ने अपने कुब्ज़े में कर छिया है ) सब तरह के मित्रों के छिए खुछा हुआ था, जिनमें विविध अफ़सरों की भी कमी न थी। सीमाप्रान्त के वर्तमान गवर्नर कर्नल सर रॅल्फ़ ग्रिफ़िथ की पत्नी की उनसे बड़ी मित्रता थी और स्वयं कर्नलसाहव भी अक्सर डाक्टरसाहब के अतिथि हुआ करते थे। डा० ख़ानसाहब के पुत्र ने हाल में लण्डन की मैट्रिक-परीक्षा पास की है और आक्सफ़र्ड में अपनी पढ़ाई शुरू करने की सोच रहा है। उनकी अपनी लडकी और खान अब्दुलग्रफ्फारखाँ की लड़की, जो अभी एक महीने पहलेतक डा० खानसाहब की अंग्रेज़ पत्नी की देख-रेख में इंग्लैंग्ड थी,दोनों एक ही स्कूल में पढ़तो हैं। वडे भाई के सब-से बड़े छड़के ( जो उनकी पहली पत्नी से हैं ) सादुहाख़ाँ ने अपनी पढाई समाप्त कर लाउचरो इंजीनियरिंग कालेज से सिविल इंजी-नियरिंग की डिग्री हासिल की है और १६३० में ही इंग्लैण्ड से छौटा है। दसरे पुत्र उबेदुहाखाँ ने, जो अपनी ७८ दिन की भख-हड़ताल के कारण भारतभर में विख्यात हो चुका है, मद्रास-कालेज में चमडा कमाने (टॅनिंग) की शिक्षा पाई थी और इस विषय की विशेष शिक्षा के लिए इंग्लैंग्ड जाने का पासपोर्ट भी प्राप्त कर लिया था, पर इसी बीच मालगुज़ारी अदा न होने के कारण वह गिरफ़्तार कर लिया गया। लान अब्दुलग्रफ़्फ़ारला के सब-से बड़े पुत्र अब्दुलगनी ने शकर शुद्ध करने की शिक्षा के लिए दो साल

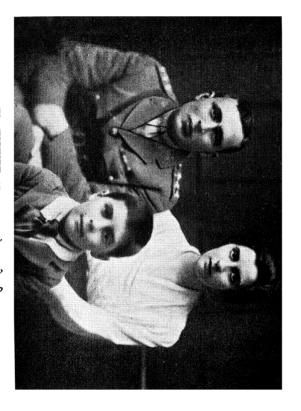

(यह चित्र उस समय लिया गया था जब डा॰ खानसाहब महायुद्ध में फौजी कार्य कररहे थे) डा॰ ज़ानसाहब, उनका पुत्र जांन, श्रीमती ज़ानसाहबा

इंग्लैंग्ड में और कई साल अमरीका में बिताये, ताकि अपनी पैत्रिक सम्पत्ति के प्रबन्ध में (जो अब आर्डिनेंस-शासन में छिन्नभिन्न हो गई है) सहायता दे सके, और अब कवि रवीन्द्रनाथ ठाक्कर के शान्तिनिकेतन में है। दूसरा पुत्र अब्दुलअली अभी कुछ समय पहलेतक कर्नलन्नाडन के स्कूल में (देहरादृन) था, जहां से उसने सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास की। और सबसे छोटा पुत्र तो अभी भी इसी स्कूल में है।

रेवरण्ड विग्रम का उल्लेख पहले किया जा चुका है। दोनों भाई उस भले पादरी के शिष्य थे और दोनों, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, अभीतक उनकी याद करते हैं। बड़े होनेपर भी इन्होंने विग्रम-कुटुम्ब से अपनी जान-पहचान बनाये रक्खो, जो बाद में घनिष्ठ मित्रता का रूप धारणकर और भी दृढ़ हो गई। डा० खानसाहब अभी भी कृतज्ञता के साथ यह बात कहते हैं, कि रेवरेण्ड विग्रम के भाई, जो अब लिबं-ग्स्टन कालेज के प्रिंसिपल हैं, डा० विग्रम को ही इस बात का पूरा श्रेय है कि वे लण्डन के सेण्ट थामस हास्पिटल में दाखिल हो सके। और इंडियन मेडिकल सर्विस में, जिसमें कि वह रह चुके हैं, अनेक व्यक्ति अब भी डा० खानसाहब के मित्र हैं।

डा० ख़ानसाहब पेशावर छुब के सदस्य हैं, जिसके प्रायः सभी सदस्य फ़ौजी अफ़सर हैं, और स्काउट किमश्नर हैं। इस बात को भूल-सुधार की गुंजायश रखते हुए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि शायद अपनी सज़ा के समय उन्हें छुब तथा स्काउटकिमश्नरी से पृथक् कर दिया गया हो। परन्तु जेलवास से पहले अफ़सरों के साथ, फिर वह बड़े-से-बड़ा ही क्यों न हो, उनके जो सम्बन्ध थे,

वह मैं बता ही चुका हूँ। क़ैद के दिनों में मि० राबर्ट ब्राउन ने, जो स्काटलैंग्ड के निवासी हैं और ऋषि-विभाग के एक उच्चपदाधिकारी की हैसियत से समस्त प्रान्त का दौरा किया करते थे किन्त अब रिटायर हो चुके हैं, अपनो ससुराल आस्ट्रेलिया से डा० ख़ानसाहब को एक मित्रतापूर्ण पत्र लिखा, जिसमें मित्रता और आपसी मेहमान-दारी के प्राने सखद दिनों की याद करते हुए खान अब्दुलगफ्फ़ार-खाँ का ज़िक्र करके लिखा था—"अब्दुलग्रफ्फ़ार से अधिक श्रेष्ठ और उदारहृदय व्यक्ति से मैं कभी नहीं मिला।" मैं इन सब व्यक्तिगत बातों को विस्तार से इसिंछए लिख रहा हूँ, जिससे पाठकों को मालम हो जाय कि अंग्रेज़ों के साथ ऐसे सम्पर्क और अपने बच्चों को ब्रिटिश वातावरण में शिक्षित कराने की इन भाइयों की इच्छा ऐसी बातें नहीं हैं जिनका 'अफ़ग़ान क्रान्तिकारियों' और 'सोवियट प्रजातंत्र के संगठनकर्ताओं' से मेल बैठाया जा सके। साथ ही सुके पाठकों को यह भी बता देना चाहिए कि पंजाब के कुछ मतांध मुसलमान अलुवारों ने हिन्दू-मुसलिम एकता का प्रचार करने के लिए तो ख़ानबन्धुओं की निन्दा की ही है, पर इस बात को छेकर मुसलिम धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा पर शंका करने में भी वे धाज नहीं आये हैं कि उन्होंने शिक्षा के लिए अपने बच्चों को इंग्लैण्ड धौर अमरीका भेजा।

रही सोवियट प्रजातंत्र स्थापित करने की बात, जिसका दोषा-रोपण उनपर किया गया है, सो इस बारे में भी यह ध्यान देने की बात है कि छोटे भाई (अब्दुल्ग्राफ्ज़ारख़ाँ) के भाषणों के जो उद्धरण

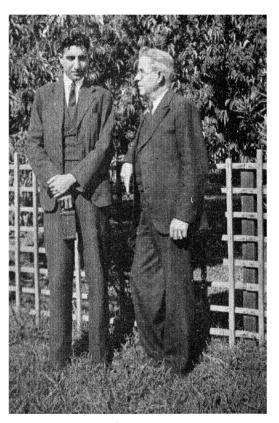

अबदुलग़नीख़ाँ और उनके अमेरिकन अध्यापक

सरकार ने प्रकाशित किये हैं उनमें सोवियट प्रणाली या रूस का कोई जिक्रतक नहीं है। भारत और सीमाप्रान्त में वह जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अनिच्छुक हैं वह बोलशेविज़म है। सोवियट से स्पष्टतः वह उसी प्रकार डरते हैं जैसे ब्रिटिश राज से, और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ज़िलों की उन ग्रामीण जातियों के पुनरुद्धार के शान्त कार्य में लग जायँगे जिसके लिए कि उन्होंने अपना मन लगाया है। "हमारे सूबे में बहुत-से बुनकर हैं, पर धीरे-धीरे वे ख़त्म हुए जा रहे हैं," ख़ानसाहब ने इन दिनों एक बार कहा, "अगर मैं अपने ज़िलों में चरख़े का प्रचार कर सक्ँ तो मैं अपनेको बड़ा क़िस्मतवर मानूँगा।" कोई तीन हज़ार के क़रीब गाँव सीमाप्रान्त के पाँच ज़िलों में हैं और वास्तव में कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ ख़ान-साहब न गये हों। "लेकिन मेरे लिए उस वक्त तक चरखे की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं जबतक मैं ख़ुद कातना न जानळूं और ख़ुद नियमपूर्वक न कातने लगूँ"—उन्होंने कहा और कातना सीखने लगे—और, तीन-चार ही दिन में अच्छा बटा हुआ सूत कातने लगे। "गांधीजी से अधिक सचा कोई समाजवादी (सोश-लिस्ट ) हमें बतलाइए," जो भी कोई उनसे समाजवादी-सिद्धान्त पर बहस करने आता है उसीसे वह कहते हैं, "तो हम उसका अनुसरण करेंगे।" वे उन दिनों की याद दिलाते हैं, जब उनके ज़िलों में मौरूसी ज़मीन का नियत समय के लिए बन्दोबस्त हुआ करता था। "खानपन, जो कि ज़मींदारी के क़िस्म का ही एक दूसरा नाम है, अंग्रेज़ों की ईजाद है," छोटे भाई ने मौरूसी ज़मीन के बन्दोबस्त पर

विचार-विनिमय करते हुए, जिसे मैं अच्छी तरह नहीं समभ सका, मुमसे कहा, "ऐसा हरेक खानपन या ज़मींदारी उस नये शासन-प्रबन्ध की सहू लियत के लिए बनाई गई जो स्थापित किया जा रहा था; और यह जानते हुए भी मैं यह बात कहता हूँ कि मेरे बाबा (पितामह) ख़ान के रूप में हज़ारों एकड ज़मीन के मालिक बनाये गये थे। यह बात १८४८ में ब्रिटिश शासन कायम होने के पचीस बरस बाद की है। इससे पहले हम उन सब खानों का जिरगा किया करते थे जो सब गाँवों की और हरेक गाँव की ज़मीन के हिस्सों की नम्बरदारी करते और तब इकट्टे में उसे देते थे। हर वीसवें साल ऐसा हुआ करता था। ख़ान सहित सबके पास असल में एक ही सी ज़मीन रहती थी और बन्दोबस्त की प्रणाली के अनुसार सब लोग मिलकर अपनेको एक गाँव से दूसरे में तब्दील कर हेते थे। समाजवाद के इससे अधिक शुद्ध रूप की मैं कल्पना नहीं कर सकता।"

## सारा ही कुटुम्ब जेल में

सके पहले कि मैं इन भाइयों को होनेवाली अनिश्चित क़ैंद का उल्लेख करूँ, बीच की तफ़सीली बातों का संक्षिप्त विवरण दे देना आवश्यक है। संधि-भंग के लिए कौन ज़िम्मेदार था, इस बात को अगर हम सीमाप्रान्त तक ही मर्यादित रक्खें तो भी इस प्रश्न पर विचार करना बहुत मुश्किल है; न इस बारे में ठोक-ठोक बातें ही मिल सकती हैं। मगर यह याद रखने की बात है कि अस्थायी सिन्ध (दूस) के समय भी मालगुज़ारी न दे सकने के लिए खुदाई खिदमतगारों को खासतोर पर सताया जाता रहा, हालांकि खानबन्धु अपने हिस्से की मालगुज़ारी अदा कर चुके थे और करबन्दी का वहाँ कोई आन्दोलन नहीं था। इस पुस्तक का उद्देश न तो गड़े मुरदे उखाड़ना है और न सरकार पर दोषारोपण ही करना, इसलिए

इस प्रकार तंग किये जाने के भीषण मामलों को मैं छोड़े देता हूँ; फिर भी अपेक्षाकृत नरम दो मामलों का ज़िक्र तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक का सम्बन्ध तो ख़ान-परिवार के एक व्यक्ति से है और दूसरा ऐसा है कि जिसकी सचाई से किसीने इन्कार नहीं किया।

माज़्लाख़ाँ का मामला काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। वह एक प्रमुख ज्मीदार और ख़ुदाई ख़िद्मतगार थे, मगर मुजरिम के नौर पर उन्हें हवालात में रक्खा गया। उन्होंने अधिकारियों को लिखा कि माल-मुनारी न देने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं यथासंभव जल्दी-से-ज़ल्दो उसे चुकाने की कोशिश करूंगा। फिर भी, उनपर २०००) रु० बो जो रक्नम निकलती थी उसके लिए, उनकी एक मोटर, एक तांगा. एक घोड़ा और तीन भैंसें ज़ब्त कर ली गईं। यही नहीं, बल्कि उनकी रिहाई के बाद उनकी फ़सल की भी ज़ब्ती हुई और अन्त में १,५०,०००) रू० से अधिक की उनकी ज़मीन भी ज़ब्त करली गई। हा० सानसाहब के दूसरे लड़के उवेदुहासाँ का उल्लेख पहले किया जो चुका है। उसके नाम पर जो ज़मीन थी उसकी मालगुज़ारी की रकार भी काफ़ी अधिक हो गई थी। उबेदुहा ने बहुत-कुछ रक्तम तो चुन्ना दी, परन्तु ३००) रु० फिर भी बाक़ी रह गये थे। इसके कारण उसे गिरफ़्तार करके चरसद्दा की हवालात में रक्खा गया, जो इतनी गन्दोथी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी गन्दगी देख कर उबेटुझा ने उस सबको बर्दाश्त करने के बजाय खाना खाने से ही क़तई इन्कार कर दिया। उसे डेट महीने क़ैद की सज़ा हुई थी।

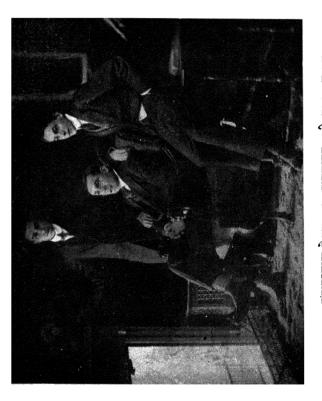

जंबाहरलाल नेहरू, डा॰ ख़ानसाहब, जीवनलाल काटजू (यह चित्र १९१० में लन्दन में लिया गया था)

जब ३८ दिनतक उसने भूख-हड़ताल की, तब जाकर स्थिति कुछ सुधरी, पर उसके कुछ ही दिन बाद वह रिहा हो गया। एक महीने तक वह अपने पिता की देखभाल में रहा। इसके बाद अपने गाँव गया और वहाँ से आर्डिनेन्स के मातहत गिरफ़्तार कर लिया गया।

जिस विज्ञित में उस आर्डिनेन्स का समर्थन किया गया उसमें खानबन्धुओं पर कई इलज़ाम लगाये गये हैं, जो छठे अध्याय में संक्षेप से दिये जा चुके हैं। यह स्पष्ट है कि पहले ये आरोप उतने भयंकर नहीं समभे गये थे, जितने कि २३ दिसम्बर को होनेवाले दरवार में खानबन्धुओं को निमंत्रित करने पर उनके उसमें उपस्थित होने से इन्कार कर देने से समभे गये; और इसमें आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने देखा, छोटे-बड़े सभी की बेइज़्ज़ती हो रही है, तो जान-बूम्तकर उन्होंने वहाँ जाने से इन्कार कर दिया। परन्तु सरकार के लिए तो यही बहुत था, इसी बहाने आर्डिनेन्स जारी करके उसने खानबन्धुओं तथा उनके कुटुम्ब के सभी खास-ख़ास आद्मियों को गिरफ़्तार कर लिया।

आर्डिनेन्स जारी करने का एक कारण उनका दरबार में हाज़िर न होना वतलाया गया है, किन्तु वे दरबार में उपस्थित होते तो क्या आर्डिनेन्स नहीं बनता ? गांधीजी २६ दिसम्बर को विलायत से बम्बई लौटनेवाले थे, उनसे मिलने के लिए छोटे भाई (खान-अब्दुलग्रप्रफ़ारख़ां) बम्बई जानेवाले थे; और बड़े भाई (डा० खान-साहब) इलाहाबाद जाने की सोच रहे थे, क्योंकि एं० जवाहरलाल नेहरू ने (जो लण्डन की पढ़ाई के दिनों से उनके मित्र थे) उन्हें बड़े दिन की छुट्टियाँ अपने साथ मनाने के लिए वहाँ बुलाया था। परन्तु सरकार ने उनके लिए एक दूसरे ही क्रिसमस की व्यवस्था की। २४ ता० की रात को दोनों भाइयों को गिरफ़्तार करके अटकब्रिज भेज दिया। डा० ख़ानसाहब के ज्येष्टपुत्र सादुहाख़ाँ भी, जो हाल ही इंग्लैण्ड से लीटकर प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के मंत्रो बने थे, गिरफ़्तार करके उसी स्पेशल ट्रेन में पहुँचा दिये गये, जिसमें उनके बाप और चाचा थे। डा० खानसाहव की पत्नी, जो दो दिन पहले ही अपने गाँव गई थीं, तथा सारे कुटुम्ब को आधीरात के समय गाढी नींद से जगाकर कहा गया कि वे मकान छोडदें, ताकि पुलिस उसकी अच्छी तरह तलाशी ले ले; और उनके दूसरे पुत्र उबेदुहा को भी पकड़ लिया गया, जो अभी बीमार ही था। दिल्लगी यह कि बाप-बेटों को गिरप्रतार तो एकसाथ किया गया. लेकिन सरकार ने उन्हें रक्खा साथ-साथ नहीं । डा० ख़ानसाहब को तो स्पेशल ट्रेन से उतारकर नैनी-जेल (इलाहाबाद ) भेज दिया गया और उनके बड़े लड़के सादुहाखाँ को बनारस-जेल । इसके बाद जब बाहर आन्दोलन हुआ तब कहीं जाकर डा० ख़ानसाहब को छोटे भाई ख़ान अब्दुलग्राफ़्फ़ार-ख़ाँ के पास हज़ारीबाग़-जेल भेजा गया और छोटे पुत्र उबेदुहाख़ाँ के साथ तो एक ख़ास क़िस्म का व्यवहार हुआ, जिसका यहाँ मुक्ते संक्षेप में वर्णन करना दोगा। ख़ान अब्दुलग्रप्नफ़ारख़ाँ की पत्नी को मरे तो दस बरस से ऊपर हो गये थे। अतः अब घर पर बडे भाई की पत्नियां और उनके नाबालिग बचों के सिवा और कोई नहीं रह गया। इन दोनों बहनों ने भी उसी तरह आन्दोलन में भाग लिया



खड़े हुए—श्रीमती ख़ानसाहब, डा॰ ख़ानसाहब बी पुत्री), सादुह्डाख़ां, कुमारी सोफ़िया सोमजी (जिनका विवाह श्री॰ सादुह्डाख़ां, के साथ होना निश्चित हुआ है), व कुमारी महरताज

था, जैसे सभाओं में शरीक होनेवाली सैकड़ों-हज़ारों अन्य पठान औरतों ने लिया, मगर इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। अलबत्ता इनके लड़के, नज़दीकी व दूर-दराज़ के चचेरे-फ़ुफेरे भाई और बाद में सभी प्रमुख खुदाई खिदमतग़ार एकसाथ गिरफ़्तार कर लिये गये।

अगर खान अब्दुलग्रप्नप्तारखां को बम्बई जाने दियागया होता और एं० जवाहरलाल नेहरू को बम्बई के रास्ते में गिरफ़्तार न कर लिया जाता, तो बहुत संभव है कि पिछले तीन सालों का इतिहास कुछ और ही होता। इन दो महत्त्वपूर्ण गिरफ़्तारियों के बाद भी, जो संधि (ट्रस) का बहुत साफ़ तौर पर भंग था और सरकार के विरोधी-भाव को स्पष्ट व्यक्त करता था,गाँधीजी ने वाइसराय से मुलाकात की जो प्रार्थना की थी वह स्वीकृत हो गई होती तो भी कदाचित् इतिहास कुछ और ही हुआ होता। गाँधीजी सिर्फ़ यही चाहते थे कि संधिभंग के प्रश्न पर विचार-विनियम कर लिया जाय और जहाँ-तक संभव हो उसे वह फिर से क़ायम करने पर तुले हुए थे। यहाँ-तक कि जेल पहुँच जाने के कुछ दिन बाद वहां से भी उन्होंने लार्ड विलिंग्डन को लिखा, कि वैसे नहीं तो क़ैदी के रूप में ही मुक्ते मुलाक्नात करने की इजाज़त दी जाय, परन्तु वाइसराय ने जवाबतक देने की परवा नहीं की। उचित-अनुचित का कोई सवाल नहीं, सरकार आन्दोलन को कुचलने पर तुली हुई थो और उस हालत में वह "बाग्रियों" से कोई बातचीत नहीं कर सकती थी।

बहादुर उबेदुल्लाखाँ अपनी ३८ दिनों की भूख-हड़ताल के कारण पहले ही 'बदनाम' हो चुका था। उसे पहले लुधियाना ले जाया गया, फिर मुलतान, और वहाँ से काफ़ी सार्वजनिक आन्दोलन के बाद कहीं स्यालकोट-जेल । स्यालकोट जाकर उसका स्वास्थ्य कुछ सुधरा और वहाँ की आबोहवा उसे मुवाफ़िक आती नज़र आई। परन्तु कुछ ही समय बाद उसके विरोध करने पर भी उसे फिर मुळतान-जेल भेज दिया गया, जहाँ पहुँचने के कुछ ही देर बाद १ फ़रवरी १९३४ को इस बिना पर उसने भूख-हड़ताल करदी कि मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो स्थान अनुकूल पड़ता है वहाँ मुक्ते रखने से सरकार बराबर इन्कार कर रही है। जितने दिनतक भूख-हडताल की वह इस स्वातंत्र्य-आन्दोलन के इतिहास में अपूर्व है, इसलिए स्वभावतः सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्पित हो गया। ७४ दिनतक यह भूख-हडताल रही। सरकार ने ज़बरदस्ती ख़ुराक पहुँचाने के सफल-असफल प्रयत्न भी किये। संभवतः उसकी बेहोशी में तो सरकार सफल हो जाती थी, पर उसके होश में आते ही सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते। आख़िर पठान के दृढ़ निश्चय के सामने, जिसकी ज़िन्दगी और बुद्धि पर भूख-हड़ताल कोई असर नहीं डाल सकी थी, सरकार को झकना ही पडा। सचमुच परिस्थित ऐसी थी कि और कोई होता तो या तो मर जाता या पागल हो जाता। आख़िर, ७८ दिन के बाद, उसकी मांग के अनुसार उसे स्यालकोट-जेल भेज दिया गया और १८ अगस्त को जेल से छूटनेतक वह वहीं रहा।

उबेदुझाख़ां का उदाहरण है तो शानदार, पर अनुसरण के लायक़ नहीं है। सत्याग्रह की दृढ़ परिभाषा में यह नहीं आता, और अगर भूख-हड़ताल शुरू करने से पहले उसने सत्याग्रह के मंत्रदृष्टा से

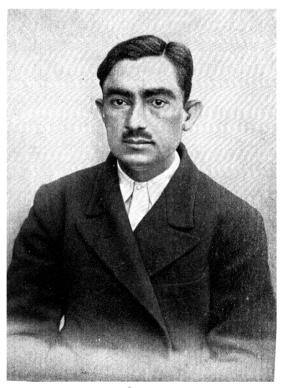

उबैदुह्याखाँ

इस बारे में सलाह ली होती तो उसे कभी इसकी स्वीकृति न मिली होती। परन्तु उसने तो स्वयं जो सत्य समभा उसीपर अमल किया। उसका महत्त्व तो इसी बात में है कि वह अपने निश्चय पर दढ रहा और उसके लिए अपनी जानतक कुरबान करने की उसने तैयारी रक्खी। डा० खानसाहब गर्व के साथ अपने पुत्र का हाल सुनाते हैं और कहते हैं, "यह लड़का दुःसाहस और दुर्लभ साहस का नमूना है।" लेकिन इस सिल्लिसे में उसके बाप व चाचा के साहस का भी उल्लेख वाञ्छनीय है। उबेदुलाखाँ की भूख-हड़ताल के समय दोनों ख़ानबन्धु हज़ारी-बाग्र-जेल में थे और अखबारों में कभी-कभी उसके स्वास्थ्य की जो ख़बर पढने को मिलती डसीसे उसके स्वास्थ्य-समाचार जानते थे। सरकार ने उन्हें कभी लड़के की तन्दुरुस्ती की ख़बर नहीं दी, न उन्होंने ही कभी इस बात की फ़िक्क की कि सरकार से उसे देखने या उसे अनशन छोड़ने के छिए मनाने की इजाज़त मांगें। अलबत्ता दिनों-दिन जब यह ख़बर आने लगी कि अब मौत निश्चित है, तो ख़ानबन्धुओं ने इस बात की सूचनाएँ भेजने का निश्चय किया कि मृतं शरीर का क्या हो और कहाँ उसे दक्षनाया जाय। यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो, इन हिदायतोंवाला पत्र भेजने के एक-दो दिन के भीतर-ही यह समाचार आ गया कि उबेदुला की विजय हुई और स्यालकोट-जेल में उसने अपना अनशन तोड दिया है। इस सिलसिले में पुत्र को और पुत्र से भी अधिक उसके पिता तथा चाचा को जो मार्मिक पीडा हुई उसके बावजूद भी, मैं कहुँगा, खानबन्धुओं के मन में कोई कटुता नहीं है। गर्वीले पिता ने जिस समय मुक्ते यह किस्सा सुनाया, वह हँस रहे थे। मुक्ते विस्तार से सब बातें सुनाते समय उनके मन में न तो कटुता थी न घृणा। और अन्त में उन्होंने कहा—"परन्तु इस सरकार की एक बात विचित्र है। अनशन तोड़ने के बाद उसने उवेदुङ्घा के साथ आश्चर्यजनक रूप में अच्छा व्यवहार किया। उसकी तीमारदारी में किसी बात की कमी नहीं रक्ष्यी गई और अनशन के बाद की उस सार-सम्हाल का ही परिणाम है कि वह ज़िन्दा बच गया। इसलिए बाद की इस तीमार-दारी के लिए में सरकार का कृतज्ञ हूँ।"

एक शब्द डा० खानसाहब के सबसे छोटे पुत्र के बारे में भी। सबसे छोटा पुत्र हिदायतुहाखाँ बम्बई के प्राण्ट मेडिकल कालेज का विद्यार्थी है। छुट्टियों में अपना जी बहलाने के लिए वह उतमानज़ई गया था। उसने आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया और वापस कालेज चला जानेवाला था। मगर उसे भी आर्डिनन्स के मातहत गिरफ़्तार करके हैं महीने के लिए क़ैंद में डाल दिया गया था।

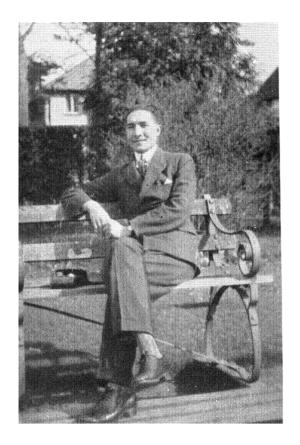

सादुह्णालाः (डा० खानसाहब के सबसे बड़े पुत्र)

## ख़ानबन्धुओं की विशेषताएँ

इस अमरीकन शब्द का क्या अर्थ है—बताया जा रहा है। इन्होंने अनुपम बलिदान किये हैं। ऐसा कष्ट-सहन किया है, जो कुछ ही लोगों के हिस्से आया होगा। और इनके सामने अभी भी सेवा के कई वर्ष पड़े हुए हैं, जिसमें लगातार क़ेंद्र रहते हुए भी—और अगर स्वतंत्र रहे तो पूछना ही क्या—वे अपने अनुयायियों के स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रयक्ष में प्रोत्साहन का काम करेंगे। यही बात है कि ब्रिटिश सरकार इनसे भयभीत है—और,अगर उसे इस बात का रत्तो-भर भी प्रमाण मिल जाय कि इन्होंने किसी भी समय सचमुच हिंसा का प्रतिपादन किया या उसका आश्रय लिया तो सम्भवतः इन्हें सल्त से सल्त दण्ड देने में वह ज़रा भी पशोपेश नहीं करेगी। निश्चय ही सरहदियों पर

इनका जो प्रभाव है उसका कारण इनका कष्ट-सहन और बिलदान है, परन्तु उससे भी अधिक इनका रोज़मर्रा का जीवन है। जबिक छोटे भाई खान अब्दुलग्रफ़ारखाँ खुदापरस्त (धार्मिक प्रवृत्ति के) हैं, बड़े भाई डा० खानसाहब शुद्ध दुनियादार हैं। हर तरह के असत्य, बनावट, दिखावट और चमक-दमक के प्रति इनके हृदय में घृणा का ही उदय होता है। कुलीन वर्ण में पैदा होके भी इन्होंने ऐसा सादा जीवन अख्तियार कर लिया है जिससे आगे बढ़ना मुश्किल है।

१६३१ में जब ख़ान अब्दुलग्राप्तफ़ारख़ाँ बारडोली गये, तो उनके स्वागत के लिए स्टेशन जानेवाले सरदार वहमभाई पटेल तथा अन्य लोगों ने व्यर्थ ही सेकण्ड क्वास में उनकी खोज की। वह तो थर्ड क्वास से एक छोटा हैण्डवैग लिये हुए उतरे, जिसमें रेलवे का टाइम-टेबल और बदलने के लिए एक जोड़ी कपड़े मात्र थे। देखने में वह बिलकुल फ़क़ीर मालूम पड़ते हैं, और हैं भी सचमुच फ़क़ीर\* ही।

<sup>\*</sup>फ़क़ीर (भिन्नु) ऐसा शब्द है जो संसार से विरक्त होकर आध्या-त्मिक जीवन व्यतीत करनेवालों के लिए प्रयुक्त होता है। पटान शब्द का अर्थ इससे बिलकुल उल्टा है। उसका अर्थ है ऐसा आदमी जिसके पास सांसारिक सम्पत्ति है और जिसकी दुनिया में कुछ गिनती है। "पटान शब्द का मूल चाहे कुछ रहा हो, पर अब यह जाति का निदर्शक नहीं है। अब तो इससे सामाजिक स्थिति या दर्जे का पता लगता है और स्वात तथा दीर में उन लोगों के लिए इस्तैमाल होता है, जिनका क़बीले की जायदाद में कोई हिस्सा होता है और उसके कारण गांव में कथा क़बीले की पंचायतों (कोंसिलों) में जिनको कुछ आवाज़ होती है। जो अपना ऐसा हिस्सा खो देता है वह 'फ़क़ीर' कहलाता है, पटान

उनके ग्रारीब-से-ग्रारीब और नम्र-से-नम्र पठान अनुयायियों के बीच उन्हें औरों से अलग पहचान लेना बड़ा मुश्किल है। परन्त उनके जीवन की पारदर्शी शुद्धता, उनकी विनम्रता और उनकी निःस्वार्थता ने जाद कर रक्खा है। इनकी बदौलत उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है कि पठान लोग बिना किसी शंका या दुविधा के उनमें एकान्त श्रद्धा रखते हैं। "पंजाब के कुछ उर्दू अख़बारों ने मेरे ख़िलाफ़ हर तरह की गलतफ़हमियाँ फैलाई हैं," खान अब्दुलग़फ़ारखाँ ने मुक्तसं कहा, "एक अख़बार तो मुक्ते इस्लाम का दुश्मन साबित करने का कोई मौका ही नहीं छोडता।" परन्तु इन निन्दा-आक्षेपों के बावजूद अविचलित रूप में वह अपना काम करते रहते हैं। जेल से बाहर रहने पर तो उन्होंने कभी आराम ही नहीं किया, सदा क़ौम को ऊंचा उठाने के उपाय और प्रचार-कार्य करते हुए यहाँ से वहाँ जाते-आते ही रहे। और तारीफ़ यह कि अपने भ्रमण में किसी भी सवारी का वह तबतक कोई इस्तैमाल नहीं करते, जबतक कि इतनी दूर उन्हें नहीं जाना होता कि वह पैदल चल ही न सकें; और जब सवारी के बिना काम ही नहीं चल सकता, तो जो सबसे सस्ती सवारी होती है उसीसे जाते हैं। उनका रहन-सहन अत्यन्त सादा है और ऐश-**आ**राम से वह दूर रहते हैं। आश्चर्य नहीं कि जहाँ वह जाते **हैं वहाँ** उनकी इस सादगी के उदाहरण का असर पड़ता है।

के नाम से वंचित हो जाता है और पंचायतों में उसकी कोई आवाज़ नहीं रहती।"—इम्पीरियल गज़ेटियर (भाग २६)।

ख़ानसाहब इस अर्थ में अब पठान नहीं रहे। अब वह सच्चे फ़क़ीर हैं।

छोगों की उनमें अटूट श्रद्धा है और बिना किसी परोपेश के वे उनका आज्ञा-पालन करते हैं, क्योंकि वह स्वयं इन दोनों गुणों में आदर्श हैं। "में तो पैदायशी सिपाही हूँ और मरते दमतक रहूँगा," १६३४ के लिए उन्हें राष्ट्रपति (काँग्रेस का सभापति) बनाने का जो प्रयत्न हो रहा था, उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा। निस्सन्देह वह सिपाही हैं, पर वह ऐसे सिपाही हैं जिसका हुक्म मानने और जिसके पीछे चलने के लिए हज़ारों-लाखों सिपाही तैयार हैं। दम्भ और कपट से वह बहुत चिढ़ते हैं और ऐसा नेतृत्व उनकी समम ही में नहीं आता, कि जिसका अर्थ अधिक-से-अधिक सेवा के अलावा और कुछ लगाया जाता हो। रचनात्मक कार्यक्रम को वह अभी ही पसन्द करने लगे हों, सो बात भी नहीं है। उन्हें तो ऐसे सब कार्य-क्रमों से घृणा है, जिनमें रचनात्मक कार्य के बजाय दिखावा-ही-दिखावा हो।

अंग्रेज़ों की नेकनीयती के विषय में उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में कई आघातों का अनुभव किया है और सर्वत्र 'फूट डालकर शासन करने' की नीति को अकथनीय भीषण रूप से चलते हुए उन्होंने देखा है, इसलिए अंग्रेज़ अफ़सर की बात पर उन्हें मुश्किल से ही विश्वास कराया जा सकता है। परन्तु अंग्रेज़ों के प्रति व्यक्तिगत विरोध उनमें बिलकुल नहीं है। यहाँतक कि अंग्रेज़ जनता के प्रति हमारे भावों के बारे में गांधीजी ने जो भी कुछ कहा या लिखा है उस एक-एक शब्द को वह मानते हैं। सरकारी अधिकारियों में उनके भाई (डा० ख़ानसाहब) के जो मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं और अपनी ज़िन्दगी में उनके लिए

यह एक आश्चर्य की ही बात है कि सीमाप्रान्त का वर्तमान गवर्नर, जो उनके कुटुम्ब को बहुत अच्छी तरह जानता है और उनके भाई का इतना घनिष्ठ मित्र था कि दोनों एक-दूसरे के यहाँ अक्सर आते-जाते रहे हैं, बिना किसी प्रतिवाद के उनके तथा उनके इरादों के बारे में ग्रछत-बयानी क्यों चलने देता है।

परन्तु मुक्ते तो, अपनी दृष्टि से, उनमें जो सबसे बड़ी बात मालूम पड़ती है वह है उनकी आध्यात्मिकता, या कहना चाहिए कि इस्लाम की सची भावना, अर्थात् परमेश्वर के प्रति आत्म-समर्पण का भाव । गांधीजो के सारे जीवन को उन्होंने इसी मापदण्ड से नापा है और यही गांधीजी के प्रति उनके सारे आकर्षण का आधार है। न तो गांधीजी का नाम और यश सुनकर वह उनकी ओर आकर्षित हए हैं, न उनके राजनीतिक कार्य के कारण, और न उनकी विद्रोही एवं क्रान्तिकारी भावना से ही प्रेरित होकर । उनपर जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा वह तो गांधीजी के शुद्ध और संयमी जीवन एवं आत्म-शुद्धि पर उनके आग्रह का पड़ा है; और १६१६ के बाद का उनका सारा जीवन आत्म-शुद्धि का सतत-प्रयत्न ही रहा है। सौभाग्यवश मेरे कई मुसलमान मित्र हैं, जो तपे हुए सोने की तरह सच्चे और हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं मातृभूमि के लिए अपना सब-कुछ कुरबान करने के लिए तैयार हैं, परन्तु अभीतक ऐसे किसी को मैं नहीं जानता, जो पारदर्शी शुद्धता और अपने जीवन में संयमपूर्ण कठोरता के साथ-साथ अपनी कोमल भावनाओं एवं परमेश्वर में जीवित विश्वास रखने में ख़ान अब्दुलग्रप्नफ़ारख़ां से अधिक नहीं तो कम-से-

कम उनके बराबर ही हो। "जब कभी गाँधीजी के जीवन में कोई बहुत महत्त्व और सार का प्रश्न उठता है और गांधीजी कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हैं, तो," उन्होंने मुक्तसे कहा, "अपने आप मेरे मन में यह बात उठती है, कि 'यह एक ऐसे आदमी का निर्णय है जिसने परमेश्वर को आत्म-समर्पण कर दिया है; और परमेश्वर कभी बुरा आदेश नहीं देता।' गांधीजी के सब उपवासों को मैंने बिना किसी आशंका के प्रभु-प्रेरित ही माना है।" जब गांधीजी के उस वक्तव्य के बारे में उनसे पूछा गया, जिसमें गांधीजी ने अपने कांग्रेस से अलग होने का इरादा प्रकट किया था, तो उन्होंने कहा-"उनके इस नतीजे पर पहुँचने पर भुभे कोई आश्चर्य नहीं है। उनके निर्णयों पर शंका करना मुभ्ते कभी आसान नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि अपनी सारी बातों को वह परमेश्वर के सामने रखते हैं और ध्यान से उसके आदेश को सुनते हैं । हरेक सुधारक ऐसा ही हुआ है और हरेक सुधारकके जीवन में हमेशा एक समय ऐसा आता है, जब उसके छिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने अनुयायियों से अलग होकर उनकी मर्यादाओं एवं कमज़ोरियों की पर्वा न करते हुए आगे बढ़े। ऐसा करते हुए वह अपनी सेवाओं का क्षेत्र कम या मर्यादित नहीं करता, बल्कि और बढाता है। अन्ततोगत्वा मेरे पास तो माप का एक ही परिमाण (स्टैंडर्ड) है, और वह यही कि ईश्वरार्पण की दिशा में कहाँ तक प्रगति की गई।" यही वह बात है जिससे वह मनुष्यों और दूसरी चीज़ों के बारे में निर्णय करते हैं और जिसपर से उनके बारे में कुछ निर्णय किया जाना चाहिए।

बड़े भाई (डा० खानसाहब) इससे भिन्न प्रकार के हैं। उन्होंने दूर-दूर का चक्कर लगाया है, सब तरह के आदिमयों से वह हिले-मिले हैं, और जिस प्रकार छोटे भाई ने अपने अन्दर नज़र डालने की कोशिश की है वैसे उन्होंने अपने बाहर नज़र डाली है। जब कि छोटे भाई अक्सर अपनी अन्तरात्मा में पैठना पसन्द करते हैं, बड़े भाई बाहर की दुनिया में जाकर नये-नये सम्बन्ध स्थापित करते और उन्हें बढाने पर ध्यान देते हैं। छोटे भाई अधिक-से-अधिक आत्म-नियंत्रण का प्रयत्न करते हैं, बड़े भाई जीवन को अपनी स्वासा-विक गित से चलने देते हैं और उससे या मनुष्य-स्वभाव से जो-कुछ हो जाय उससे अधिक की चिन्ता नहीं करते। वह जन्मजात खिलाड़ी हैं। अपने कालेज की क्रिकेट टीम के वह नेता थे और लण्डन में रहते हुए उन्होंने इतनी अच्छी तरह क्रिकेट खेला कि इसमें उनकी प्रसिद्धि हो गई। इस प्रकार खिळाड़ी के रूप में ही उन्होंने अपना जीवन बनाया है। संभव है कि बरसों तक आराम और सुविधा का जीवन बिताने के बाद १६३१-३२ में अपने आराम व सुविधा को छोडकर राजनीतिक जीवन की कठिनाइयाँ स्वीकार करना उनके लिए अपने छोटे भाई से अधिक मुश्किल रहा हो, जिन्होंने कि २६ वर्ष की ही उम्र में इनकी दीक्षा पाकर पानी में रहनेवाली मछलो की तरह कप्ट-सहन का जीवन प्रहण कर लिया था। मगर डाक्टरसाहब ने सब कुछ खिलाडी की ही भावना से प्रहण किया। क्योंकि इस बात को वह जानते हैं कि जीवन में मधुरताएँ बहुत हैं तो कठिनाइयां भी कम नहीं हैं। और छोटे भाई तो

जीवन की कठिनाइयों में ही उस मधुरता का आनन्द ऌूटना पसन्द करते हैं।

छोटे भाई आत्म-संयम पर अत्यधिक जोर देते हैं और उसीमें प्रसन्न होते हैं। बड़े भाई ऐसा नहीं करते, पर जब ऐसा मौक़ा आता है तो खिलाड़ी की तरह हँसते हुए उसे प्रहण करते हैं। सिगरेट पीने के बारे में बातें करते हुए एकबार डाक्टरसाहब ने मुम्मसे कहा कि एक समय वह सिगरेट के इतने आदी थे कि दिन भर में पचास से कम नहीं पीते थे, पर १६३१ में उन्हें महस्स हुआ कि एक-न-एक दिन मुम्म जेल जाना ही पड़ेगा, अतः एक दिन उन्होंने सिगरेट कर्तई न पीने का निश्चय कर लिया। तबसे उन्होंने तम्बाकू को हुआतक नहीं है। किन्तु ख़ान अब्दुलग्रफ़ारख़ाँ ने तो सिगरेट कभी पीया ही नहीं!

डा० ख़ानसाहब ने एक क़िस्सा मुम्तसे कहा था, जो यहाँ छिख देना ज़रूरी है । क्वेटा के प्रख्यात कर्नल सर राबर्ट सँडमैन के पुत्र कर्नल सँडमैन संधि (द्रूस) के समय अपने 'गाइड्स' (बाल-चरों) के साथ पेशावर गये थे। 'संधि' पर अफ़सरों का मन बहुत दुःखी था। कर्नल सँडमैन ने अपने मित्र डा० ख़ानसाहब से इस भाव को नहीं छिपाया। इसपर डाक्टरसाहब ने उससे कहा—"नहीं, कर्नल सँडमैन, अपने हारने का ख़याल आप अपने मन से बिलकुल निकाल डालिए। राजनीतिक जीवन तो एक खेल है, जिसमें विजयी और पराजित को उसी प्रकार आपस में हाथ मिलाने चाहिए जैसे फुटबाल या क्रिकेट के खेल में मिलाये जाते हैं। फिर, इस मामले में तो हार- जीत का कोई सवाल ही नहीं है। और अभी तो नतीजा भी बराबर का ही निकला है, जिसमें न तो कोई विजयी कहा जा सकता है न पराजित।" और ऐसा कहकर उन्होंने तुरन्त उस अफ़सर की तसल्ली करदी। फलतः जब वे एक-दूसरे से जुदा हुए तो उस सैनिक ने कहा, "ठीक, ठीक, हमने एक-दूसरे को इतनी अच्छी तरह जान लिया है कि में आशा और प्रार्थना करता हूँ कि गाइड्स लोग चरसहा में कोई बुरी बात करने के दोषभागी नहीं बनेंगे।"

छोटे भाई अपने विरोधियों से बिल्कुल धार्मिक भाव से मिलते हैं, जब कि बड़े बिलकुल ब्यावहारिक रूप में । इस प्रकार जब कि बड़े भाई अपने कट्टर-से-कट्टर विरोधी के साथ भी धीरज के साथ मिलते हैं, छोटे भाई के लिए एक निश्चित सीमा से आगे उनके साथ बातचीत करना मुश्किल है। बड़े भाई विद्यार्थियों के साथ हँसते-हँसते बातें कर सकते हैं, पर छोटे भाई के लिए उन लड़कों के साथ मेलजोल करना कठिन है जो निरुपयोगी शिक्षा के पीछे अपना समय बरबाद कर रहे हैं। उनका अपना एक संकुचित दायरा है, जिससे बड़े भाई बिलकुल मुक्त मालूम पडते हैं। परन्तु अपनी मर्यादाओं को ख़ान अवुलग्रफ़ारख़ाँ बख़ुबी जानते हैं। डा० ख़ानसाहब को पेशावर से एसेम्बली के लिए खड़ा होने को तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगा,परन्तु छोटे भाई के सामने ऐसाप्रस्ताव रखने का कोई साहस ही नहीं करेगा। किसी राजनीतिक काम के लिए दूत बनकर जाना हो तो बड़े भाई को उसमें कोई पशोपेश न होगा, परन्तु छोटे भाई स्वभावतः उससे हट जायेंगे। सच तो यह है कि ये एक-दूसरे

की पूर्ति करते हैं और दोनों मिलकर अनुपम जोड़ी बन जाते हैं। क्योंकि एक-दूसरे से इतने भिन्न होते हुए भी अपनी अनुपम सचाई, अगाध श्रद्धा, उद्देश की तन्मयता एवं पारस्परिक अनुराग की कोमलता में वे परस्पर बहुत समान हैं। दोनों ही अपनेको खुदाई खिदमतगार—प्रमु-सेवक—कहलाना पसन्द करते हैं, और दोनों अपने जीवन में गम्भीरता के साथ इस बात का प्रयन्न कर रहे हैं कि सचमुच वे इस कठिन नाम के योग्य बन जायें।



ख़ान अब्दुलग़फ्फ़ारख़ाँ, डा॰ ख़ानसाहब, सेठ जमनालाल बजाज (यह चित्र खानसाहब की गिरफ्तारी से एक दिन पहले, ८ दिसम्बर, १९३४, को लिया गया था)

### 90

## फिर अपने 'असली घर' में

र्मुह अध्याय, अभी जो कुछ लिखा जा चुका है उसका परि-शिष्टस्वरूप है। राजद्रोह के अपराध में ख़ान अब्दुलग्रप्नप्नार-ख़ाँ की गिरफ़्तारी के कारण, इस पुस्तक को अप-टू-डेट करने के लिए यह लिखा जा रहा है।

हज़ारीबाग्र-जेल से छूटने के बाद से, सेठ जमनालाल बजाज के सहृद्यतापूर्ण आमंत्रण पर, इन भाइयों ने वर्धा को अपना घर बना लिया है। गाँधीजी भी सेठजी के ही मेहमान होकर वर्धा रह रहे हैं, इस बात ने इन्हें इस निश्चय पर पहुँचने में मदद की, क्योंकि जेल से इसी निश्चय के साथ ये बाहर आये थे कि अपनेको गाँधीजी के ऊपर छोड़ देंगे और जैसा वह कहेंगे बिलकुल उसी प्रकार करेंगे। इन्होंने मध्यप्रान्त के कुछ स्थानों का भ्रमण किया, साथ ही बंगाल

भी गये, और इस बीच में संयुक्तप्रान्त के भी कुछ स्थानों का चकर लगाया। मगर वास्तव में इनके ये सब कार्यक्रम गाँधीजी के द्वारा ही तय किये गये थे और यह कहने में मैं कोई रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूँ कि ख़ान अब्दुल्प्राफ्नारख़ाँ जब-जब वर्धा से वाहर गये तब-तब इस बात की विस्तृत हिदायतें छिये बिना नहीं गये कि किस बात को कैसे उन्हें कहना चाहिए। बड़े भाई ने अपने प्रान्त से एसेम्बली के लिए खड़ा होना भी गांधीजी के ही कहने से स्वीकार किया, और चुनाव के समय जब इनमें से एक भाई को यह महसूस हुआ कि चुनाव-कार्य के लिए ही डा० ख़ानसाहब के सीमाप्रान्त में जाने की सरकार से इजाज़त माँगी जाय तो कैसा, तब गाँधीजी के कहने पर ही यह योजना छोड दो गई थी। ख़ानसाहब तो स्वदेशी-प्रदर्शिनी भी गाँधीजी की इजाज़त लिये बग्नैर खोलने को तैयार न हुए, और तब बम्बई के मित्रों को गांधीजी से प्रार्थना करनी पडी कि वह उनसे प्रदर्शिनी के उद्घाटन का निमंत्रण स्वीकार करादें। में तो यहाँतक कह सकता हूँ कि गाँधीजी का आग्रह न होता तो ख़ानसाहब कांग्रेस-कार्य-समिति की सदस्यता भी स्वीकार न करते। यह कहते वह कभी नहीं थकते कि 'पद या राजनीति के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, मुक्ते तो एक नम्र कार्यकर्ता रहने में हो सन्तोष है।' पटना में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें शामिल होने के लिए वह आज़ाद थे, परन्तु वह तो यह कहकर उससे अलग ही रहे कि जो 'एजेण्डा' (कार्यक्रम) रक्खा गया है उसके विचारार्थ मेरी उपस्थित की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मन में तो बिना लेकचरबाज़ी के चुपचाप गांवों में काम करना ही समाया हुआ है, अतः जब गाँधीजी ने अित्र मारत प्राम-उद्योग-संघ की कार्यकारिणी में उन्हें रखने की इच्छा प्रकट की तो उसे स्वीकार करने में उन्हें कोई पशोपेश नहीं हुआ।

जहाँतक बड़े भाई का सम्बन्ध है, अपनी आश्चर्यजनक मिलन-सारी और खिलाडीपन की 'स्पिरिट' के कारण, जो छोटे भाई के कठोर संयमी स्वभाव के बिलकुल विपरीत माॡम पड़ती है, उन्होंने कदाचित् छोटे भाई से भी अधिक मित्र बनाये हैं। डा० खानसाहब ने बिना किसी दिखावे या समारोह के जमनालालजी के यहाँ मरीजों का, जिनकी संख्या गाँधीजी से मिलने तथा भिन्न-भिन्न बैठकों में शरीक होने के लिए आनेवाले अनेक मित्रों से सदा बढ़तो ही जाती है, इल्लाज अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद महिलाओं और कन्याओं के छिए वर्धा में खुले हुए आश्रमों को उन्होंने अपनी सेवाएँ अर्पित कीं, जो कृतज्ञता के साथ स्वीकार की गईं, और अभी हाल में उन्होंने आसपास के गाँवों में चिकित्सा व सफ़ाई के उद्देश से रोज़ दस-पन्द्रह मीलतक जाना शुरू कर दिया है। तारीफ़ यह है कि इस भूतपूर्व आई० एम० एस० के छिए कोई भी काम निकृष्ट नहीं है। मैंने इनको अपने मरीज़ के बिस्तरे पर बैठकर मरीज़ का सेक करते हुए और कभी-कभी किसी सब्जी के शोरवे के लिए, जो कि बीमारी के दिनों में इनका ख़ास पथ्य रहता है, सब्जी काटते हुए भी देखा है। बड़े सबेरे गांधीजी की सुबह की ह्वाख़ोरी में शरीक होने के लिए यह आश्रम आजाते हैं। बिना कुछ कहे-सुने चुप-

चाप उनके साथ-साथ जाते हैं और आश्रम में कोई बीमार हों तो उनको देखते हुए घर छोट जाते हैं।

काँग्रेस के इतिहास में ओर कोई दो ऐसे उदाहरण मिलने मुश्किल हैं, जो अपनी स्थिर भक्ति और स्वेच्छापूर्ण वफ़ादारी में इनसे बढ़कर हों।

इन भाइयों ने तो अपने घरेलू मामलों तक को गाँधीजी के सामने रखने में कोई संकोच नहीं किया है। वर्धा में कुछ दिन जमना-ळाळजी के मेहमान रहते समय खान अब्दुगप्तफ़ारखाँ ने वहाँ महिला और कन्या-आश्रम का काम देखा। वहाँ के सरल जीवन और वहाँ की शान्ति, शद्धता एवं स्वतंत्रता के वातावरण तथा शारीरिक परिश्रम पर दिये जानेवाले आवह को देखकर वह मुग्ध हो गये और उन्होंने अपनी लडकी मेहरताज को, जो अपनी ताई (डा० खानसाहब की अंग्रेज़ पत्नी ) की देखरेख में लण्डन थी, लण्डन से बुलाकर वर्धी के कन्या-आश्रम में पहाने की इच्छा प्रकट की। निश्चय ही यह एक साहसपूर्ण और श्रेष्ठ निर्णय था, परन्तु पठान लडकी को इंग्लैंग्ड भेजकर अंग्रेजों के स्कूल में पढाया जा सकता है तो फिर उसे वर्धा के कन्या-आश्रम को अपना स्कूल बनाने में भला कोई कठिनाई क्यों होनी चाहिए ? और अपनी लड़की की देखभाल के लिए आश्रम की मुख्याध्यापिका एवं मीराबहन से बढ़कर अच्छे अभिभावक और कहाँ मिल सकते हैं ? इस प्रकार खानसाहब ने अपना प्रश्न रक्खा, और तब गाँधोजी ने बिना किसी पशोपेश के बच्ची मेहरताज को अपने साथ लाने के लिए मीराबहन को तार दे दिया 🖡



पीछे—मीराबहन, श्रीमती जानकोदेवी बजाज बीच में—मेहरताज़, सेंड जमनालाल बजाज, उमा बजाज आगे—अण्दुलअलीख़ाँ, रामकृष्ण बजाज

मोराबहन और मेहरताज दोनों ने एक इटालियन जहाज़ में 'डेक' पर सफ़र किया और २२ नवम्बर १९३४ को वर्धा पहुँच गईं।

बालिका मेहरताज ने डेढ वर्ष बाद अपने पिता के दर्शन किये, पर उसका जो छोटा भाई कर्नल ब्राउन के स्कूल (देहरादून) में था उसे तो बाप से मिले चार वर्ष हो चुके थे। ख़ानसाहब के संयुक्त-प्रान्तीय भ्रमण के समय वह ( अब्दुलअलो ) उनसे मिला और उनके साथ ४ दिसम्बर १६३४ को वर्धा आया। जरा कल्पना कीजिए कि ७ दिसम्बर की शाम को जब इन छोटे बच्चों ने अपने पिता की गिरफ़्तारी का समाचार सुना तो उन्हें कैसा दुःख हुआ होगा ! जमनाळाळजी ने जब यह ख़बर सुनाई, तो बारह बरस के उस छोटे बच्चे ने उनसे पूछा—"जब आप और महात्माजी आदि सब लोग आज़ाद हैं, तो मेरे पिता ही क्यों गिरफ़्तार होने चाहिए ?" "क्योंकि," जमनालालजी ने सिसकते हुए बच्चे को तसही देते हुए कहा, "उन्होंने बम्बई में राजद्रोही भाषण दिया बताते हैं।" और तब "राजद्रोह क्या है ?" सहज-स्वभाव वसे की इस जिज्ञासा को भी सरल भाषा में जमनालालजी को शान्त करना पडा।

परन्तु यह ध्यान रहे कि बच्चों के साथ पिता ने आंसू नहीं ढलकाये। वह जानते थे कि उन्हें ऐसो मित्रता का सौभाग्य हुआ है, जो कभी नष्ट नहीं होगी और कठोर परीक्षाओं एवं कठिनाइयों के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहेगी। सचमुच जमनालालजी और गांधीजी की यह मित्रता ऐसी है कि बिना किसी पशोपेश के वह अपने बच्चों को इनके सुपुर्द कर सकते हैं। वर्धा के इन कुछ दिनों ने

दोनों भाइयों को जमनालालजी और गांधीजी के इतना निकट ला दिया है कि मेहमान और यजमान दोनों के बीच आध्यात्मिक आत्मीयता एवं भाईचारे का सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इनके बीच राजनीतिक बातें तो मुश्किल से ही कभी हुई होंगी, परन्तु प्रार्थनापूर्ण और मौन आध्यात्मिक विचार-विनिमय काफ़ी हुआ है; और इस बात का तो हरेक पर बहुत ही अच्छा असर पडा है कि गाँधीजी रोज़ संबर तुलसी-कृत रामायण का जो पाठ करते थे उसमें शरीक होने के लिए तो रोज़ और सुबह-शाम होनेवाली प्रार्थनाओं में भी अक्सर खानसाहब आश्रम आया करते थे। "इस भजन का संगीत मेरी आत्मा को तप्त कर देता है," उन्होंने एक दिन प्यारेलालजी से कहा, "मेहरबानी करके इसे उर्दू में लिखकर इस-का उर्द तर्जुमा मुक्ते करदीजिए।" मूलतः एकान्तप्रिय होने के कारण, उन्हें और कोई बात इतनी पसन्द नहीं है जितना शान्तिपूर्वक प्रार्थना और चुपचाप काम करना पसन्द है, और इन दोनों उद्देशों से प्रेरित होकर ही उन्होंने अपनेको बंगाल के गाँवों में खपा देने का निश्चय किया था। कोई दो महीने पहले जब वह बंगाल गये तो मोंपडियों में जा-जाकर उन्होंने वहाँ के ग़रीब मुसलमान किसानों की हालत देखी, और तब उन्हें खादी के महत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव होगया। इसलिए उनतक प्रामीण उद्योगों के पुनरुद्वार का सन्देश पहँचाना चाहा। ६ दिसम्बर को ही वह इसके लिए बंगाल चले जानेवाले थे, परन्तु शीव ही जिस प्राम-उद्योग-संघ की कार्यकारिणी का निर्माण होनेवाला था उसकी पहली बैठक के लिए हक जाने का

जमनालालजी ने उनसे आग्रह किया और तब उनका जाना १४ तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया था। वस्तुतः हम उनके बंगाल में जाकर काम करने की कल्पना और चर्चा ही कर रहे थे, कि ७ तारीख की शाम को पुलिस का डिस्ट्रिक्ट सुप्रिण्टेण्डण्ट उनकी गिरफ़्तारी का वारण्ट लेकर आ पहुँचा। ऐसी बातों के लिए सदा तैयार रहनेवाले इस महान् पठान ने वारण्ट को देखते के साथही कहा, 'मैं तैयार हूँ।' परन्तु उन्हें कुछ समय दिया गया कि वह अपने मित्रों, भाई तथा बच्चों से मिललें। जब वह जाने की तैयारी कर रहे थे, गांधीजी ने उनसे कहा—"अच्छा खानसाहब, यह याद रखना, अवतक जैसा हम करते आये हैं उसके बर्खिळाफ़ इस बार हम सफ़ाई पेश करेंगे।" पर ख़ानसाहब तो इस बात से कुछ चौंक से पड़े। उन्होंने कहा कि १९१९ से हम जैसा करते आये हैं उससे भिन्न ऋछ करने की इच्छा नहीं होती। "में इस सम्बन्ध की आपकी भावना को समभता हुँ," गाँधीजी ने कहा, "परन्तु यह मौका वैसा नहीं है। जहाँतक हो सके, हम अभी जेल नहीं जाना चाहते।" और तब चुपचाप यह जवाब मिला—"अच्छा, तो जैसा आप कहें।" यह उनको सुन्दर श्रद्धा का दूसरा उदाहरण है।

बड़े भाई के लिए निश्चय ही यह बड़े दुःख की बात थो कि जो भाई तीन वर्ष से अधिक के जेल-वास में तथा उसके बाद की सौ दिनों की मर्यादित स्वतंत्रता में उनके हर्ष-विषाद का भागीदार रहा वही उनसे बिह्युड़ गया। परन्तु इस व्यक्तिगत बात के लिए भी छोटे भाई को कोई रंज नहीं हुआ। उन्होंने अपने छोटे बच्चों से कहा कि

वे बहादुर बनें और अपने स्वीकृत अभिभावक गांधीजी व जमनालालजी की कृपापूर्ण देख-भाल में सादगी और आत्म-नियंत्रण का सबक लें।

परन्तु एक रंज ऐसा था, जिसकी कुछ परछाईं उनके चेहरे पर पड़ी मालूम पड़ती थी। "मेरी बड़ी इच्छा थी कि बंगाल के गाँवों में रहनेवाले गरीब मुसलमानों से मैंने जो वादा किया, मैं उसको पूरा कर सकता। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके साथ रहकर उन्होंके बीच काम करूँगा, पर अब मैं वह छोटो-सी सेवा भी नहीं कर सक्ँगा।" ओर कुछ देरतक विषाद्युक्त गम्भीरमुद्रा से देखते हुए उन्होंने कहा, "सीमाप्रान्त के बारे में में क्या कहूँ, यह मैं नहीं जानता । मैं चाहता हूँ कि मेरी गिरफ़्तारी से उत्तेजित होकर मेरे भाई कोई गड़बड़ न करें। उन्हें शान्ति के साथ इसे बर्दाश्त करना चाहिए और ठण्डे साहस के साथ अपने आन्तरिक मतभेदों को दूर कर संयुक्त होने के शान्त कार्य में जुट पड़ना चाहिए। मुभे इस बात का दु:ख है कि जब सब तरह के आक्षेप हमपर किये जा रहे हैं, हमें यह सिद्ध करने का कोई मौक्ना नहीं दिया जाता कि वे सब ग़लत हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में मेरे प्रान्त (सीमाप्रान्त) को 'ख़नी प्रान्त' कहा गया है, मगर सीधे-सादे अपढ़ पठानों में, और तो और, शिक्षा व समाज-सुधार के अराजनीतिक काम करने तक की हमें क्या सुविधाएँ दी गई हैं ?"

परन्तु ज्यों ही बम्बई रवाना होने का समय आया, इस सच्चे खुदाई ख़िदमतगार के मन से यह रंज भी निकल गया। "मुक्ते पक्का विश्वास है," जमनालालजी और उनकी धर्मपत्नी जानकीदेवी से विदा लेते हुए खानसाहब ने कहा, "मुभे पूर्ण विश्वास है कि यह सब अल्लाह का काम है। उसने मुभे उतने समयतक बाहर रक्खा, जितने के लिए कि उसे बाहर मेरा उपयोग करना था। अब उसकी इच्ला है कि मैं अन्दर रहकर सेवा करूँ, तो यही सही। जिसमें वह खूश रहे उसीमें मेरी भी ख़ुशी है।"

# नवयुग-साहित्य-मन्दिर के ग्रंथ

#### १--पक्षी-परिचय

[ लेखक—श्री पारसनाथसिंह, बी० ए०, एल०-एल० बी० ]

अभी तक हिन्दी भाषा में प्रकृति-पाठ [Nature Study] पर ऐसी पुस्तक की कमी थी। अब बड़ी लोज और अध्ययन के बाद भारतीय पिक्षयों के विषय में यह विस्तृत, सरल और परम आवश्यक पुस्तक लिखी गई है। इसमें बड़े मनोरंजक ढंग से भारत के प्रत्येक प्रांत में पाई जानेवाली विड़ियों के हुलिया, बोली, रहन-सहन, चाल-ढाल, घोंसला आदि बनाने का समय, प्रसवकाल, पर्य्यटन, स्वभाव आदि का वर्णन बड़ी ही सरल भाषा में किया गया है। साथ ही पिक्षयों के चित्र भी दिये गये हैं। विविध चित्रों से विभूषित २३८ पृष्ठ व तिरंगे कवर की पुस्तक का मूल्य १।

#### २-आविष्कार की कहानियाँ

इस पुस्तक में छापे की कल, भाप की कल, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, जहाज, पनडुब्बी नाव, हवाई जहाज, बिजली, तार, टेलीफ़ोन, ग्रामोफ़ोन और वेतार के तार के आविष्कारों का सरल भाषा में वर्णन है। पृष्ठ संख्या १३०, दर्जनों सादे और रंगीन चित्र, मूल्य ॥)

#### ३—संसार की सैर

इस पुस्तक में लेखक महोदय ने बच्चों को घर बैठे ही सारी दुनिया की सैर कराने का काम बड़ी सफलता से पूरा किया है। अन्दर भी ४६ चित्र हैं। मूल्य ॥=)

#### ४--िशवा बावनी

प्रातःस्मरणीय छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में कविकुल-भूषण द्वारा कहे गये ५२ कवित्तों का संग्रह टीका सहित साहित्यक भाषा में किया गया है, पुस्तक, हिन्दी रत्न, हिन्दी भूषण व हिन्दी प्रभाकर के विद्यार्थियों के बड़े काम की है। पृष्ट संख्या ६६, मूल्य।

## ५—विता और पुत्र

[ प्रसिद्ध रूसी लेखक तुर्गनेव का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ]

असीरों और ग़रीबों की लड़ाई का तात्विक विश्लेषण। रूस की भूखी जनता के दुःख-निवारण के लिए नवयुवकों की नवचेतना का इतिहास। किसानों की दिश्दिता तथा उनके अज्ञान और वेबसी का हृदय-द्रावक वर्णन बड़ी ही सजीव और मार्मिक भाषा में किया गया है। पृष्ट-संख्या ४७४—सजिल्द पुस्तक का मूल्य २)

#### ६—विफल विद्रोह

#### [ अलेग्जैण्डर डूमा की अद्भुत रचना ]

फ्रांस की राज्यकांति का सूत्रपात, और उसके कार्यक्रम की असफलता, सम्राट्ट हैन ने तृतीय का द्यासन, पेरिस के नागरिकों और राजपिरवार के सम्राट्ट-विरोधियों का कार्यक्रम, सालसेंड की हत्या श्रीमती माग्डपेरियर की अद्भुत षत्र्यंत्र-शक्ति आदि का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन इस पुस्तक में है। पक्की मज़बूत जिल्द। मुल्य २॥।

### **9—रानी की अं**ग्ठी

#### [ लेखक—राइडर हैगर्ड ]

यह एक वीरतापूर्ण उद्योग और दृढ़ता की कहानी है। सर हथेली पर रखकर अफ्रीका के जंगल में घूमनेवाले एक युद्धप्रिय कसान की बहा-दुरी, स्वामिभक्त सेवक का आत्मत्याग और पुरातत्व प्रेमी प्रोफ्रेसर का ज्ञानप्राप्ति के लिए बलिदान आदि का वर्णन बड़ी ही उत्तम भाषा में किया गया है। पृष्ठ संख्या ४२४—पिक्षी मज़बूत जिल्द। मूल्य रा।।

#### ८--जीवन-मरण

यह प्रसिद्ध फ्रेंच उपन्यासकार बेलज़क के Life & Death का अनुवाद है। इस पुस्तकमें एक राज कुमारके अपूर्व त्यागकी कहानी है, जिसने राजतंत्र का विनाश कर प्रजातंत्र की स्थापना करा दी। एष्ट संख्या ३६३ । मूल्य १॥)

#### ९-कार्ल-मार्क्स

यह पुस्तक साम्यवाद के प्रसिद्ध आचार्य्य का सचित्र जीवनचरित्र है। मार्क्स ने साम्यवाद को कल्पना के चेत्र से हटाकर वैज्ञानिक रूप दिया है। वर्तमान इतिहास के विद्यार्थी के लिए परमावश्यक। पृष्ठ संख्या १८६, मूल्य ॥।

#### १०-पद्म-पराग

#### [ लेखक--- पं० पद्मसिंहजी शर्मा ]

पं० पद्मिस्हजी शर्मा सजीव भाषा लिखनेवालों में अग्रणी थे। इन लेखों में पंडितजी ने प्रसङ्गानुकूल ऐसी रचना-चातुरी दिखाई है कि कहीं नसों में विजली दौड़ जाती है, तो कहीं पढ़नेवाले की हालस मन्त्र-मुग्ध की-सी हो जाती है; कहीं उसकी हँसी रोके नहीं रकती तो कहीं आंखों से आंछओं का प्याला छलक पड़ता है। पुस्तक काच्य प्रेमियों के पढ़ने योग्य है। पृष्ठ सं० ४७५। १० चित्रों सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥।

#### ११-राजस्थानी बाताँ

[ सम्पादक -- पं० सूर्यकरण पारीक, एम० ए० ]

प्रस्तुत पुस्तक राजस्थानी भाषा की ७ प्राचीन ऐतिहासिक वीरता पूर्ण कहानियों का संग्रह है जो प्रायः २५० वर्ष पुरानी हैं। पृष्ठ संख्या २१४। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥)

## १२—बोलावण या प्रतिज्ञा पूर्ति

[ लेखक— श्री सूर्यकरण पारीक, एम० ए० ]

इस छोटे से मारवाड़ी भाषा के नाटक के नायक जवाहरिसह एक आनबानवाले वृद्ध टाकुर हैं जो शरण में आये हुए की रक्षा करना अपना परमधर्म समक्षते हैं। मूल्य केवल ।

# मिलने का पता :- नवयुग साहित्य मन्दिर,

हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली ।

# कुछ चुनी हुई पुस्तकें—

आतम कथा—( महात्मा गांधो जी का स्वयं लिखा जीवनचरित्र ) महात्मा जो आज दुनिया के सर्व श्रेष्ठ महापुरुष माने जाते हैं। इस पुस्तक से आप उनके जीवन के प्रत्येक कार्य से परिचित होंगे। पृष्ठ संख्या १२०। पक्की जिल्द। मूल्य लागत मात्र १॥)

जीवन साहित्य (दो भाग)—इस पुस्तक में काका कालेलकर के निवन्धों का संग्रह है। इन निवन्धों में शिक्षा, त्योहार, कर्म, राजनीति, तत्वज्ञान पर उनके मौलिक विचार हैं। पृष्ठ संख्या ४३४। मूल्य १।)

भारत में व्यसन और व्यभिचार—ले॰ बैजनाथमहोदय बी॰ ए॰। इस पुस्तक में आँकड़ों तथा उदाहरणों द्वारा यह बताया गया है कि भारतवर्ष में शराब, भांग, गांजा, अफ़ीम आदि दुर्व्यक्षन कैसे फैले तथा उनसे भारत वर्ष की जनता को क्या क्या हानियां हुई और हो रही हैं और किस प्रकार हम इन दुर्गुणों के पंजों से निकल सकते हैं। हिन्दी में अपने विषय की यह उत्कृष्ट पुस्तक है। एष्ट संख्या ३४२ मूल्य ॥।=)

अनीति की राहपर—संयम, इन्द्रिय निग्रह, तथा ब्रह्मचर्यपर महात्मा गांधी जी की यह कृति अनुपम और सर्व श्रेष्ठ है। पुस्तक प्रत्येक युवक और युवती को पढ़नी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मूल्य ।≋)

कन्या-शिक्षा—इस पुस्तक में लेखक ने बिलकुल सरल ढंग से विवाह के बाद के कन्याओं के जीवन के महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों पर बड़े मनो- रंजक ढंग से सन्दर शिक्षायें प्रश्लोत्तर के रूप में लिखी हैं। इस छोटी सी पुस्तक में गृहकार्य, अतिथि धर्म, शिल्प कला, रोगी परिचर्या आदि सभी सीखने योग्य बातें आ गई हैं। मूल्य।)

व्यावहारिक सभ्यता—बालक को किस तरह बैटना, उटना, बोलना, लिखना-पढ़ना चाहिए आदि सभी बातें इस पुस्तक में दी गई हैं। बालकों के लिए बड़ी उपयोगी है। पुस्तक के सात संस्करण निकल चुके हैं। मुक्य ।=) दुःस्त्रो दुनिया—श्री राजगोपालाचार्य जी की ४ कहानियों का संग्रह है। कहानियों करुणा, दया, दुःख, वेदना से ओत प्रोत व पढ़ने वाले के दिल में प्रलय मचा देने वाली हैं। मूल्य ॥)

अनासक्तियोग और गीतावोध—महात्मा गांधी जी कृत गीता का अनुवाद श्लोक सहित है पृष्ठ संख्या ३४०। मूल्य केवल ।≈)

मराठों का उत्थान और पतन—जिस विशाल साम्राज्य का बीज इत्रवित शिवाजी ने औरंगज़े ब जैसे दुर्दान्त शत्रु का मुकाबला करके किटन परिस्थितियों के बीच बोया उसी के उत्थान व पतन का इतिहास इस पुस्तक में बड़े परिश्रम व खोज से लिखा गया है। पुस्तक इतिहास के विद्यार्थियों के लिये बड़ी उपयोगी है। पृष्ट संख्या ६४० मूल्य २॥)

भाई के पन्न—हिन्दी में ऐसी पुस्तक की बहुत कमी थी जो निःसंकोच बहुतों के हाथ में दी जा सके। यह पुस्तक बिना किसी हिच-किचाहट के अविवाहित तथा विवाहित बहुतों के हाथों में दी जा सकती है और इसके पढ़ने से जो सात्विक ज्ञान और बोध उन्हें मिलेगा वह अपूर्व होगा। पुस्तक प्रत्येक भाई, बहुन, बहू, वेटी, माता आदि के पढ़ने योग्य है। पृष्ठ संख्या ३७२। मूल्य केवल १॥)

बुद्बुद्—(ले॰ हरिभाऊ उपाध्याय) अपने जीवन को उच्च बनाने की इच्छा रखने वाले पाटकों को जीवन के किंटन और अशान्तकारी प्रसंगों पर इनसे काफ़ी सहायता, प्रकाश, प्रेरणा व सांत्वना मिलेगी। संग्रह मनन और अध्ययन करने की चीज है। मूल्य ॥)

गांधी विचार दोहन—(लेखक किशोरलाल घ॰ मशरूवाला) गांधी जी के जीवन, उनके सिद्धान्त और उनकी शिक्षाओं से प्रत्येक मनुष्य लाभ उठा सकता है। इस पुस्तक में गांधी जी के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक तथा साहित्यिक विचारों पर प्रकाश डाला गया है। मू०॥)

हमारे राष्ट्रनिर्माता—(ले॰ रामनाथलाल 'छमन') राष्ट्रीय जागृति को समभने के लिय राष्ट्रनिर्माताओं का जीवन चरित्र अनिवार्य है। प्रस्तुत पुस्तक में मारतीय नेता लोकमान्य तिलक, पं॰ मोतीलाल नेहरू,पं॰ माल- वोयजी, लाला लाजपतराय, महात्मा गांधी, देशबन्धु दास, पं० जवाहर-लाल, मो० सुहम्मदअली, प्रेसींडन्ट पटेल, सरदार वह्नभभाई की जीवनियां उनके जीवन की संस्मरणीय घटनाओं एवं संस्मरणों के साथ दी गई हैं। मूल्य सजिल्द ३)

भारत के स्त्री रत्न (दो भाग)—इस पुस्तक में लगभग ६० प्रसिद्ध एवं पूजनीय देवियों की मनोहर तथा पिवत्र जीवन कथाएं लिखी गई हैं। बहने उन्हें पढ़ें तथा भारत के पिवत्र, गौरवशाली भूतकाल की छवि देखें। पृष्ठ संख्या ७२४। मूल्य ॥=)

| कलवार की करत्त्             | =)            | नरमेध                  | १॥)   |
|-----------------------------|---------------|------------------------|-------|
| हमारा कलंक                  | 11=)          | जिन्दालाश              | II)   |
| दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह | १।)           | जीवन विकास             | १।)   |
| दिव्य जीवन                  | 1=)           | रोटी का सवाल           | (۶    |
| ब्रह्मचर्य विज्ञान          | :II=)         | जीवन सूत्र             | m)    |
| आत्मोपदेश                   | ı)            | महान् मातृत्व की ओर    | 111=) |
| अधेरे में उजाला (नाटक)      | u)            | श्री राम चरित्र        | १।)   |
| समाज विज्ञान                | १॥)           | गोरों का प्रभुत्व      | 111=) |
| क्या करें ? दो भाग          | १∥ <b>=</b> ) | स्त्री समस्या          | १॥)   |
| आत्मोपदेश                   | ı)            | इंगलेग्ड में महात्माजी | (۶    |
| जब अंग्रेज नहीं आगे य       | ı)            | जीवन सुत्र             | III)  |
| स्वाधीनता के सिद्धान्त      | II)           | संघर्ष या सहयोग        | १॥)   |

# पता—सस्ता-साहित्य-मण्डल,

नया बाज़ार, दिल्ली ।